প্ৰকাহ্যক----

हिन्दी-प्रन्य-रत्नाकर लिमिटेड, डीराबाग, गिरगॉंव, बम्बई ४.

> **पाँ**चवीं **बार** अप्रैल, १९५५

> > मुद्रक— रघुनाथ दिपाजी देसाई, न्यू मारत प्रिंटिंग प्रेस, ६ केलेवाड़ी, बम्बई ४

# पण्डितजी

# पहला परिच्छेद

कुंज वैष्णवकी छोटी वहन कुसुमकी वाल्यावस्थाका इतिहास इतना भद्दा है कि उसे केवल स्मरण करके ही वह मारे लज्जा और दु खके जमीनमे गड़ जाती है। जब वह दो ही वरसकी थी तब निताका देहान्त हो गया था और माँने भीख माँगकर अपने लड़के और लड़कीका भरण पोषण किया था। इसके वाद जब वह याँच वरमकी हुई तब लड़कीको सुन्दर देखकर वाइलग्रामके धनी गृहस्थ गौरदास अधिकारीने अपने पुत्र वृन्दावनके साथ उसका विवाह कर दिया। परन्तु, विवाहके थोडे ही दिनों वाद कुसुमकी विधवा माँकी वडी वदनामी फैली; इसलिए, गौरदासने कुसुमका परिलाग करके अने लड़केका दूसरा ब्याह कर लिया।

कुपुमकी माँ दुखी और गरीब होनेपर भी बहुत अभिमानिनी थी। वह भी गुस्सेमें आकर अपनी कन्याको दूमरी जगह छे गई और उसी महीनेमें एक दूसरे असल वैरागीके साथ जसकी कण्ठी-बदल किया कर दी। पर, इः महीनेके अन्दरं ही वे असल वैरागीराम नित्य-धामकी ओर सिधार गये। परन्तु, कुषुमकी माँको छोइकर और कोई नहीं जानता था कि वे लोग कौन थे, या किम गाँवके रहने-वाले थे। यहाँतक कि कुंज भी नहीं जानता था। उसकी माँ किसीको भी अपने साथ नहीं छे गई थी। कुसुमकी उस वैरागीसे सचमुच ही कण्ठी बदली गई थी, या यह केवल लोगोंका कहना ही कहना था, सो भी कोई निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता था। इतनी सब वातें कुसुमकी सात वर्षकी अवस्थामें ही हो गई। तभीसे कुसुम विधवा है। संद्येपमें यही उसकी वाल्यावस्थाका इतिहास है। अब वह

मोलह वर्षकी युवती है। रूप उसके अग अगसे फूटा पड़ता है। उसमें गुण भी वैसे ही हैं और काम-काज करनेमें भी वह वैसी ही चतुर है। और फिर, लिखना-पढना भी जानती है। फिसी बहुत बढ़े आदमीके घरके लिए भी शायद वह अनुपयुक्त नहीं जेंचती।

इधर युन्दावनके पिता मर गये और स्त्री भी मर गई। इस समय उनकी अवस्था भी पनीस-छव्यीम वर्षसे अधिक नहीं है। अव वे वुसुमको फिरसे प्रहण करना चाहते हैं। वे पचास रुपए नगद, पाँच जोडे धोती-दुपेंट, और कुसुमको पाँच-मर सोनेके और सी-भर चाँदीके गहने देनेके लिए तैयार हैं। गरीय कुंजनाथ लालचमे पड़ गया है। वह बहुत चाहता है कि कुसुम राजी हो जाय, पर वह ध्यान ही नहीं देती। इन दोनोंके माँ-वाप नहीं हैं। दोनों भाई-वहन मिलकर एक झोपड़ीमें रहते हैं जो गाँवमें ब्राह्मणोंके मुह्हेंके अन्दर ही है। वाल्यावस्थासे ही उमुम ब्राह्मणोंकी कन्याओंके साथ खेलती-कूदती रही है, उन्हींके साथ रहकर नयानी हुई है और उन्हींके साथ हर पण्डितकी पाठशालामें पढ़ी है। आज भी उनकी मखियाँ सहेलियाँ ब्राह्मणी ही हैं। इसीलिए, इन सब बातोंका ध्यान करके, उनका मारा शरीर घृणा और लज्जासे काँप उठता है। मलेरिया और हैजेसे पीड़ित वगालमें स्त्रियोंको विधवा होते देर नहीं लगती। उसकी वाल्यावस्थाकी मखियोंमसे अनेक उसीके समान हाथोंकी चृह्योँ तोहकर और माँगका सिन्दूर मिटाकर फिर अपने जन्म-स्थानमें लौट आई हैं। उनमेंसे कोई उसकी मकर-गगाजल है और कोई महाप्रसाद। \*

छी छी ! यदि में अपने भाईकी वात मान हैं, तो भला इस गाँवमें इस जनममें कभी अपना यह काला मुँह दिखला सकूँगी !

ङ्जने कहा—बहन, तुम यह बात मान लो। सच पूछो तो वृन्दावन ही उन्हारे अमली पति है।

उनुमने विगइकर उत्तर दिया — माई, में असल-नकल नहीं जानती। केवल या जानती हूँ कि मे विधवा हूँ। मुझे भी क्या तुमने कुत्ता-विही समझ रखा है कि जो उच्छा होगी वही कर गुजरेंगी! उधर व्याह और उधर कण्ठी-वदली!

<sup>≈</sup> बगालमे स्त्रियाँ अपनी सिखयोंका एक सास नाम रस तेती हैं और उन्हें. उमी नामसे पुतारती हैं। गाडी मित्रतामे ही यह नामकरण होता है।

अव फिर व्याह हो और फिर कण्ठी-बदली ! जाओ, अव मेरे सामने ऐसी वाते न करना ! वाडलवाले मेरे कोई नहीं हैं, मेरे स्वामी मर चुके हैं और में विधवा हूँ!

वेचारा कुंज इसके आगे और कुछ भी न कह सका। अपनी इस शिक्षिता तेजिस्विनी वहनके आगे वह सिटिपटा जाता है। फिर भी वह सोचता है और एक तरहसे। वह वहुत गरीव है। उसके पास यही दो झोपिडियों और उनसे सटी हुई आम और कटहलकी एक छोटी-सी वारीके सिवा और कुछ भी नहीं है, इसिलिए, इतने नगद रुपए और इतनी घोतियाँ-दुपट्टे ये सव उसके लिए कोई मामूली वात नहीं। यदि इस प्रलोभनको छोड़ दिया जाय, तो भी, वह अपने स्नेहकी एक मात्र सामग्री अपनी वहनको किसी अच्छी जगह वैठाकर उसे सुखी देखकर आप भी सुखी होना चाहता है।

उन लोगोंके समाजमें कण्ठी यदलनेकी चाल है, इसीलिए उसकी माँ वह सस्कार करा गई थी। पर उसकी समझमें यह वात नहीं आती कि जब माँ मर गई है और कुमुमका स्वामी वृन्दावन उसे फिर अपने यहाँ रखनेके लिए इतना मना रहा है, तब कुमुम क्यों ऐसे अच्छे मुयोगको हाथसे छोड़ रही है विकां उसकी ओर कोई घ्यान नहीं देती है ? सिर्फ समाजके फौजदारों और छड़ीदारोंकी सम्मित लेकर थोड़ा-सा मालसा भोग \* ही तो देना है ! विवाहका सारा व्यय तो वृन्दा-वन देंगे ही और इसके वाद वह सब दु खों और कष्टोंसे छूटकर आनन्दसे रानी वनकर रहेगी। कुमुम भी कैसी मूर्ख है ! आहा, यदि वह स्वयं कुमुम होता!— चस, कुझ नित्य इसी प्रकारकी वातें सोचा करता है।

कुंज फेरीका काम करता है। एक वह दौरेमे सूतके नाडे, माला, कॅघी, सिंदूर, तेलका मसाला, वच्चोंके खेलनेकी छोटी वही पुतिलयाँ, आदि अनेक प्रकारकी चीज सिरपर रखकर नित्य दो-चार गॉवोंमें फेरी लगाया करता है। दिनभर चीज वेचकर जो पैसा पाता है, सब सन्ध्या समय लाकर अपनी बहनके हाथोंमें दे देता है। वह न तो यह बात समझ सकता था और न समझनेकी चेष्टा ही करता था कि कुमुम किस प्रकार मूलधन बनाये रखकर गृहस्थीका काम मजेसे चला छेनी है।

आज सबेरे ही वह घूमता-फिरता वाइल गॉवमें जा पहुँचा। रास्तेमें वृन्दावनके

<sup>•</sup> मालसा अर्थात् मिट्टीके कुँडिमें दही चिटड़ा आदि भरकर पहले भगवानको अर्थित करना और फिर वही सबको वाँट देना ।

साथ उसकी मेंट हुई । वे कहीं वाहर कामसे जा रहे थे, पर, कुंजको देखकर लौट पढ़े । वह अपने स्वजाति और रिश्तेदारको बढ़े आदरसे अपने घर छे आये । उसे हाथ पैर घोनेके लिए जल दिया और तमाख् चढाकर उसकी खातिर की । दोपहरके समय उनकी मोंने अनेक प्रकारके व्यंजन बनाकर कुंजको भरपेट भोजन कराया और कड़ी धूपमें उसे वहाँसे किसी प्रकार जाने न दिया ।

सन्ध्याके वाद कुज लौटकर घर आया और हाथ-पैर धोकर कुछ चना चबेना खाने लगा। उस समय उसने अपनी बहनको दिन-भरकी सब वातें कह सुनाई और अन्तमें यह भी कहा कि वे एक अच्छे गृहस्थ हैं। बाग-वगीचा, तालाव, खेती-वारी किसी बातकी कमी नहीं है। उनके घरमें लक्ष्मी तो मानो फटी पढ़ती है।

कुसुम सब वार्ते चुपचाप सुनती रही। उसने कोई उत्तर नहीं दिया।

कुजने इसे एक अच्छा लक्षण समझा और तव उसने बहुत विस्तारके साथ वतलाया कि चृन्दावनकी माँने कैसी अच्छी अच्छी चीजें बनाई और कैसे आदर-सत्कारसे भोजन कराया, और खिला-पिला चुकनेके वाद भी क्या वे मुझे छोड़ती थीं ! वोलीं, इतनी धूपमें जाओने तो सिरमें दरद होने लगेगा और बीमार हो जाओने।

वृत्तुमने अपने भाईके मुँहकी ओर देखकर कुछ मुस्कराते हुए कहा—तो आज दिन-भर तुम इन्हीं कामोंमें लगे रहे! वस, खूब पेट-भर भोजन किया और सोए!

कुजने भी हँसते हुए उत्तर दिया — तो फिर तुम्ही बताओ बहन, में और क्या करता १ जब वह किसी तरह छोबती ही नहीं थी, तब जबरदस्ती कैसे चला आता १

कुसुमने वहा - अच्छा, पर अव तुम उस गाँवमें मत जाया करो।

कुजकी समझमें यह वात अच्छी तरह नहीं आई। उसने पूछा—न क्यों जाया करूँ ?

युसमने कहा—चे जब रास्तेमें मिलेंगे तभी तुम्हें पकह ले जायेंगे। वे वहें आदमी ठहरे। उनका तो कोई हरज नहीं होगा, पर, इस तरह हम लोगोंका काम कैसे चलेगा ?

वहनकी इस वातमे कुज वहुत दुखी हुआ।

कुसुमने भी यह वात समझ ली और हैंसते हुए कहा—नहीं भदया, में यह वात नहीं कहती। मला दो-एक दिन जानेमें कौनसा वहा नुकसान हुआ जाता है। पर, वे लोग ठहरे वहे आदमी और हम हैं गरीव। हमें उनसे ज्यादा मेल-जोल बदानेकी जहरत ही क्या है ? कुंजने उत्तर दिया — छेकिन वहन, कुछ में स्वयं चलकर तो उनके घर जाता नहीं।

कुमुम—सो ठीक है। तुम स्वयं नहीं जाते पर यदि वे स्वयं बुलाकर भी ले जायँ, तो भी हमें जानेकी क्या जरूरत है ?

कुंज—अगर यही वात है तो फिर तुम इन ब्राह्मणोंकी लड़िक्योंसे क्यों इतना मेल-जोल रखती हो ? ये सब भी तो बड़े आदिमयोंकी लड़िक्यों हैं, फिर क्यों जाती हो ?

अपने भाईके मनका भाव समझकर कुसुम हँसने लगी। उसने कहा—उन लोगोंके साथ तो में वचपनसे ही खेलती था रही हूँ। और फिर न तो वे हमारी जातिकी हैं और न हमारे समाजकी। उनके यहाँ जानेमें हमारे लिए कोई लज्जाकी बात नहीं है। पर उनकी बात दूसरी है।

कुछ देर तक चुप रहनेके उपरान्त कुंजने कहा—नहीं, उनके यहाँ जानेमें भी कोई लज्जाकी बात नहीं है। उनपर लक्ष्मीकी कृपा जरूर है, उनके पास चार पैसे भी हैं, पर उन लोगोंमें नामके लिए भी अहंकार या अभिमान नहीं है। सभी मानो मिटीके पुतले हैं। वृन्दावनकी माँने मेरे दोनों हाथ पकड़कर जिस तरहसे...

उसकी वात अभी पूरी भी न होने पाई थी कि वीचमें ही फ़ुसुम विरक्त और व्यस्त होकर वोल उठी—फिर वही सब पुरानी वातें निकालीं ! हमारी माँपर उन लोगोंने इतना बड़ा कलंक लगाया था, जान पड़ता है, भइया सब भूल गये !

कुंजने प्रतिवाद करते हुए कहा — उन्होंने किसीसे एक वात भी नहीं कही है । कुछ वदमाशोंने ईर्ष्या करके झूठमूठ वदनाम किया था।

कुमुमने कहा—तभी न उन लोगोंने हम लोगोंको घरसे निकालकर दूसरा व्याह कर लिया था! क्यों ?

कुंजने कुछ अप्रतिभ होकर कहा — यह ठीक है, पर इसमें बेचारे वृन्दावनका जरा भी दोष नहीं था। यदि था तो उनके वापका।

कुछ देर तक चुप रहनेके उपरान्त कुंग्रमने शान्त भावसे कहा—अच्छा भाई, चाहे किसीका दोष हो, पर जो होगी नहीं, होनेवाली नहीं, उस एक ही वातको बीस दफे दोहरानेकी क्या जरूरत है? में तुमसे वहस नहीं कर सकती; जाने दो

कुंज पहले तो वहनकी इस वातका कोई जवाव नहीं दे सका, पर कुछ ठहरकर रुष्ट होकर वोला—तुम तो वहस नहीं कर सकतीं, पर मुझे तो सव तरफ देखना पड़ता है। जरा सोचो तो कि अगर आज में मर जाऊँ तो कलको तुम्हारी क्या दशा हो 2

कुसुम विरक्त हो गई थी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया।

कुज फिर गम्भीर भावसे कहने लगा—अपने जितने परिचित और वहेन्बूढे हैं, उन सबसे में पूछ चुका हूँ | तुम्हारी सास नलडोंगेवाले बुद्दे वाबाजी तकसे राय ले आई हैं। तुम जानती हो, उन सभी लोगोने बहुत प्रसन्न होकर सम्मति दी है 2

कुसुमके मुखका भाव सहसा कठिन हो गया, पर वह सक्षेपमें इतना ही कहकर चुप हो गई—हाँ, जानती क्यों नहीं हूँ!

मेरे सम्बन्धमें, मेरी माँके सम्बन्धमें, मेरी कण्ठी बदलनेके सम्बन्धमें, समाजमें आलोचना हो रही है और अच्छे अच्छे लोगोंकी सम्मित ली जा रही है, इस सबादने कुसुमको अत्यन्त कुद्ध कर दिया, परन्तु उसने अपना वह भाव दवाकर पूछा—क्यों भइया, इस समय तुम क्या खाओंगे ?

कुजने वहनके मनका भाव समझ लिया और मुँह भारी वनाकर कहा — कुछ नहीं । मुझे भूख नहीं है ।

कुष्डमको और भी अधिक क्रोध हुआ, पर वह उसे रोककर अपनी कोठरीम चली गई।

कुंजने एक चिलम तमाख् चढ़ाकर वहीं बैठे बैठे पिया, और तब दीवारके सहारे हुका खड़ा करके पुकारा—कुसुम!

कुसम अपनी कोठरीमें वैठी सिलाई कर रही थी। उसने वहीं वैठे वैठे पूछा—क्या है ?

कुंज—में कहता हूँ, इतनी रात हो गई, कुछ खानेको नहीं बनाओगी <sup>2</sup> कुषुमने वहींसे उत्तर दिया—नहीं, आज कुछ न वनेगा।

कुंज-यही तो पूछता हूँ कि क्यों ?

कुमुमने विगइकर कहा-मुझसे सौ दफे नहीं कहा जाता ।

वहनकी यह वात सुनकर कुंज धम धम करता हुआ उसकी कोठरीमें जा पहुँचा और चिल्लाकर बोला—देखो कुसुम, तुम मुझे बहुत मत जलाओ। अगर इसी तरह दिक किया करोगी, तो फिर जिघर मुँह उठेगा, में उधर ही चला जाऊँगा, यह कहे देता हूँ। कुसुम—जाओ, अभी चले जाओ। में घरमें इस तरह डोम-चमारोंकी तरह चीखने-चिहाने न दूँनी। तुम्हारे जीमें आवे तो वाहर गलीमें जाकर जितना वने उतने जोरसे चिहाओ।

कुंजने वहुत अधिक कुद्ध होकर कहा—कम्बख्त, तू छोटी वहन होकर वडे भाईको घरसे निकाल रही है ?

कुसुमने कहा—हाँ, निकाल रही हूँ। तुम वढे हो, इसलिए क्या जो जीमें आवेगा, वही करोगे ?

वहनके मुँहकी ओर देखकर कुंज मन ही मन कुछ डर गया, उसने कुछ नरम होकर कहा-भला वता तो, मैंने कौन-सा काम किया है ?

कुसुम--- तुम क्यों मुझसे विना पूछे वहाँ चले गये और खा आये 2

कुंज-क्यों, इसमें हरज क्या हो गया ?

कुसुमने तीव भावसे कहा — इसमें हरज क्या हो गया ? वहुत वडा हरज हो गया । में आज मना कर देती हूँ, अव वहाँ कभी मत जाना ।

कुंज वड़ा भाई था। लड़ाई-झगड़ेमें अपनी हार माननेमें उसे लजा हुई। उसने कहा—क्या तू तुझसे वड़ी है जो मुझपर हुकम चलाती है 2 मेरा जहाँ जी चाहेगा वहाँ जाऊँगा।

कुमुमने भी उसी प्रकार जोरसे कहा—नहीं, कभी नहीं जाने दूँगी। अगर मैंने मुन लिया तो फिर अच्छा न होगा भैया, मैं कहे देती हूं!

अव कुंज सचमुच डर गया। तो भी उसने ऊपरसे साहस दिखलाते हुए कहा—जार्ऊंगा तो क्या करेगी ?

कुमुम सिलाईका काम फेंककर जल्दीसे उठ खड़ी हुई और चिल्लाकर बोली— देखो, में कहे देती हूँ मुझे गुस्सा मत चढाओ | मेरे सामनेसे चले जाओ | कह रही हूँ, हट जाओ ।

कुंज कुछ सिटपिटाकर कोठरीके वाहर निकल आया और दरवाजेकी आहमें खड़ा होकर धीरेसे वोला—तेरे डरके मारे हट जाऊँगा ! यदि वहाँ जाऊँगा ! तो तू क्या कर लेगी ?

कुसुमने कोई उत्तर नहीं दिया। दीपककी बत्ती कुछ और वढाकर उसका प्रकाश तेज करके वह फिर सीने लगी। आइमें खड़े हुए कुंजका साहस फिर बढ़ नाया और उसने अपना स्वर कुछ और तेज करके कहा—लोग एक मसल कहते हैं कि " जाको जौन सुभाव छूटे नहीं जीसों '। आप डाइनकी तरह चिल्लायगी सो कुछ नहीं, और मैं जरा जोरसे कुछ बोर्छेगा तो...

यह कहकर कुंज रक गया, पर, जब इस बातका अन्दरसे कोई प्रतिवाद नहीं हुआ, तब वह मन ही मन बहुत सन्तुष्ट हुआ। वह जाकर फिर अपना हुका उठा लाया ओर व्यर्थ ही दो फूंकें खींचकर अपने गलेका सुर और एक परदा चढाकर वोला—जब मैं बढ़ा हूँ, जब में घरका मालिक हूँ, तब सब काम मेरे ही हुक मसे होगा।

इतना कहकर कुजने वह जली हुई चिलम उल्टर दी और फिरसे तमाख् चढ़ाते चढाते ख्व जोरसे कहा—सुझे किसीकी वात सुननेकी जरूरत नहीं है । में वीस दफे 'नहीं 'नहीं सुनना चाहता। जब मैं घरका मालिक हूँ, जब घर-वार सब मेरा है, तब में जो कुछ कहूँगा, वही...

इतना कहते कहते उसने सहसा पीछे पैरोंकी आहट सुनी और जब मुँह फेरकर देखा, तब वह चुप रह गया।

छोटी वहनकी उस तीक्ष्ण दृष्टिके सामने वहें भाईका मालिक वननेका सारा हौसला जाता रहा। उसके मुँहसे जल्दी वात ही नहीं निकली। कुसुमने फिर उसी तरह कहा—भैया, वताओ, यहाँसे जाओगे या नहीं?

अव न तो वह कुजनाथ रह गया था और न उसका वह गला। उसने भरीये हुए स्वरसे कहा — कहा तो कि तमाख् चढ़ा छूँ, फिर जाता हूँ।

कुमुमने हाथ वढाकर कहा--लाओ, मुझे दो।

इतना कहकर वह उसके हाथसे चिलम लेकर चली गई। फिर थोड़ी ही देरमें लोट आई और हुक्केपर चिलमे रखकर देती हुई बोली—सुनारोंकी दूकानपर जाओगे न 2

कुजने सिर हिलाकर कहा—हाँ।

इसुमने सहज भावसे कहा—अच्छा जाओ। पर देखो, वहुत रात न कर देना, मुझे रसोई बनानेमें देर नहीं लगेगी।

कुजनाय हाथमें हुक्का लिए हुए घीरे घीरे वाहर चला गया।

## दूसरा परिच्छेद

उस दिन कुंजने क्षपनी बहनको चृन्दावनके घर-वारका जो कुछ परिचयः दिया उसमें किसी प्रकारकी अत्युक्ति नहीं थी। सचमुच उनके घरमें रूक्ष्मीः उमरी पहती थी और उसके लिए उनके घरमें किसीको भी किसी प्रकारका अहंकार या अभिमान नहीं था।

उस गाँवमें कोई पाठशाला नहीं थी। वृन्दावनने वाल्यावस्थामें अपनी ही चेष्टासे थोड़ा बहुत लिखना-पढ़ना सीख लिया था और तभी अपने गाँवमें एक पाठशाला खोलनेका सकल्प किया था। पर उनके पिता गौरदास बढ़े होशियार आदमी थे। यद्यपि वृन्दावन उनका एकलौता पुत्र था, तथापि उन्होंने ऐसे वाहियात कार्यमें अपने पुत्रको प्रश्रय नहीं दिया। पर उनकी मृत्युके उपरान्त वृन्दावनने अपने चण्डीमण्डपमें एक ऐसी पाठशाला खोल दी जिसमें वालकोंसे कोई फीस नहीं ली जाती थी और इस प्रकार अपना वह पुराना सकल्प कार्य- हपमें परिणत किया।

उनके मुहल्लेमें एक पेन्शनयाफ्ता पुराने शिक्षक थे। उनको वृन्दावनने अँगरेजी सीखनेके लिए रख लिया। वे रातके समय चुपचाप आकर पढ़ा जाया करते थे इसलिए यह वात किसीपर खुली नहीं। गाँव-भरमें किसीको भी पता नहीं कि वैष्णव वृन्दावन अँगरेजी पढ़े हैं। आजसे पाँच वरस पहले, स्त्रीकी मृत्युके बाद, वे इसी लिखने पढ़नेमें लगे रहते थे, प्रायः रातभर पढ़ा करते, सबेरे घरके काम-काज जमीदारी आदि देखते और दोपहरको अपनी स्थापित की हुई पाठ-गालामें किसान-वालकोंको पढ़ाया करते। जब विधवा माता फिरसे विवाह करनेके लिए आग्रह करती तब वे अपने शिशु पुत्रको दिखलाकर कह दिया करते कि जिसके लिए ब्याह किया जाता है, वह तो मेरे पास है। तब फिर और ब्याह करनेकी क्या आवश्यकता है ?

माँ वहुत कुछ रोती-झींकती, पर वे कुछ भी नहीं सुनते। इसी प्रकार दो वरस वीत गये।

इसके उपरान्त एक दिन वृन्दावनने सहसा कुंज वैष्णवके मकानके सामने कुछुमको देखा । कुछुम नदीसे स्नान करके कमरपर पानीकी कलसी रखे घर जा रही थी ! उस समय उसने यौवनमें पैर रखा था । वृन्दावन मुग्ध नेत्रोंसे उसे देखते रहे और जब कुछुम अपने घरमें चली गई, तब वे धीरे धीरे ऑफे

च्चढ गये। इस गाँवके सभी घरोंको वे अच्छी तरह पहचानते थे, इसलिए, वे जान गये कि यह किशोरी कौन है।

एक सन्तान होनेपर माता-पुत्रमें जो सम्बन्ध होता है, वृन्दावन और उनकी मातामें भी वही सम्बन्ध था। उन्होंने घर वापस आकर बिना किसी सकोचके अपनी माँसे कुसुमकी वात कह दी। माँने कहा-अरे बेटा, भला ऐसा कही हो सकता है दिन लोगोंमें तो दोष है। वृन्दावनने जवाव दिया—वह हुआ करे माँ, फिर भी वह तुम्हारी वहू है। जब मुझे वहाँ व्याहा था, तब यह वात क्यों नहीं सोची दि

मॉॅंने कहा — वह सब तुम्हारे बाबूजी जानते थे। उन्होंने जो कुछ अच्छा समझा वह वे कर गये।

वृन्दावनने अभिमानपूर्वक कहा—अच्छा तो फिर ऐसा ही सही माँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहुँगा। अब तुम मुझे ब्याहके लिए तंग मत करना।

इतना कहकर वृन्दावन बाहर चले गये।

इस वातको भी तीन वर्स बीत गये। इस बीचमें वृन्दावनकी माताने कुसुमको अपने घर लानेकी अविश्राम चेष्टा की, पर फल कुछ भी नहीं हुआ। कुसुम किसी प्रकार राजी नहीं की जा सकी। कुसुमके इस दढ विरोधके दो वहे कारण थे। एक तो यह कि अपने असमर्थ और अल्पषुद्धि भाईको अकेले छोदकर कहीं भी जाकर वह सुखी नहीं रह सकती और दूसरा कारण इस पहले ही वतला चुके हैं। यदि वह किसी प्रकारका सामाजिक सस्कार किये विना सहजमें अपने -स्वामीके घर जाकर वस सकती होती, तो, शायद, उसका सारा शरीर और मन अपने भाईके अनुरोध और आप्रहके विरुद्ध इस प्रकार न खड़ा होता। पर वह सोचती कि अब वे ही सब काम फिरसे करने होंगे, तरह तरहके वैप्पर्वोंके दल आकर खड़े होंगे, मेरे मॉकी मिध्या कळंककी चर्चा छिड़ेगी, मेरी अपनी वाल्यावस्थाकी वीती हुई घटनाओंकी वात होगी, और भी न जाने किन किन धार्तीका जिक छिड़ेगा, इल्ला गुला मचेगा, पास पड़ोसके लोग कुत्रहलवश देखने आ जार्वेगे। मेरी सिखर्यों-सहेलियों कौतुक दृष्टिसे आ आकर इधर-उधरसे ताक झाँक लगावेंगी और फिर अपने घर जाकर हँसती हुई सीधी -भाषामं कहेंगीं कि ' डोम चामरोंकी तरह कुसुमका निकाह हो गया।' छी ! । इन सव वार्तोका ध्यान करके ही वह मारे लज्जाके गढ़ जाती है। भले आदिमर्योकी जिन सब लइकिरोंके साथ बैठकर उसने लिखना-पदना सीखा है, जिनके साथ वह इतनी सयानी हुई है, दरिद्र होनेपर भी वह अपने मनमें इस वातको स्थान नहीं दे सकी कि आचार-विचार आदिमे मैं उन लोगोंसे किसी तरह छोटी हूँ।

कल सन्ध्याको अपने भाईके साथ कुसुमकी कहा—सुनी हुई थी। उसने नाराज होकर काठके सन्दूककी चावी अपने भाईके पैरोंके पास फेक दी थी और कोध-पूर्वक कहा था कि अब चाहे कुछ हो जाय, में इस संसारमें ही नहीं रहूँगी। आज प्रात काल जब वह नदीसे स्नान करके लौटी, तव उसने देखा कि भाई घरमें नहीं है, कहीं चला गया है। उसका फेरीवाला दौरा भी घरमें नहीं है। कुसुमने मन ही मन कुछ इसते हुए कहा—भइया कल रातको झिड़कियाँ खाकर आज सबेरे ही भाग खड़े हुए है। इसमें सन्देह नहीं कि अपनी कलकी भूल सुवारनेके लिए ही वह आज चल दिया है, पर कुसुमने जो अनुमान किया सो नही, वह भूल और ही थी जो थोडी ही देर वाद ही प्रकट हो गई।

कुसुमको नित्य तद्के उठकर घरके काम करने पडते । सारा घर और ऑगना गोवरसे लीपना पडता, ऑगन खूव अच्छी तरहसे वुहारकर साफ करना पडता, नदीसे स्नान करके जल भर लाना पडता और तव अपने भाईके लिए रसोई बनानी पडती । जब कुंज भोजन करके फेरीके लिए बाहर चला जाता तव वह पूजा-पाठ करने बैठती । जिस दिन कुंज सबेरे विना भोजन किये चला जाता उस दिन वह दोपहर तक ही लीट आया करता । कुसुमने सोचा कि अभी भाईके आनेम बहुत देर है, इसलिए, वह फूल चुनने लग गई । ऑगनमें एक ओर फूलोंके कुछ पीधे थे । चमेली और जुहीके भी कुछ पेड़ थे । उन्हींमेंसे वह अपनी नित्यकी पूजाके लिए फूल चुन लिया करती । फूल तोड़कर तथा और सब आयोजन करके ज्यों ही वह पूजापर बैठी, त्यों ही उसके द्वारपर कई बैलगाड़ियाँ आ खड़ी हुई और उसके बाद ही एक प्रौदा स्त्री धक्केसे दरवाजा खोलती हुई अन्दर आ गई । थोड़ी टेर तक दोनों ही एक दूसरीको टेखती रहीं । कुमुमने उसे पहले कभी नहीं टेखा था, पर नाकपर तिलक और गलेम माला देखकर समझ लिया कि यह हो कोई, पर मेरी जातिकी ही है ।

प्रौढाने कुसुमके पास पहुँचकर हॅसते हुए कहा — नेटी, तुम तो मुझे न पह. चानती होगी, पर तुम्हारे भाई पहचानते हैं। कुंजनाथ कहाँ हैं 2

कुसुमने उत्तर दिया—वह तो आज सबेरेसे ही कहीं वाहर चले गये है। जान पडता है, देरसे आवेगे। आगन्तुक स्त्रीने विस्मयपूर्वक कहा—हैं! देरसे आर्वेगे! अभी कल तो वे अपने वहनोईको और चार-पाँच और भी लहकोंको,—वे सब भी हमारे आपसके ही हैं, रिश्तेमें मानजे होते हैं, —खानेका न्योता दे आये हैं। इसलिए मैंने भी आज सबेरे ही मृन्दावनसे कह दिया कि बेटा, गाडीवानसे कह दो कि वैलगाड़ी जोतकर ले आवे। में भी चलकर चरा बहूको देख आर्क और आशीर्वाद दे आर्क।

यह युनकर कुयुम स्तम्भित हो गई। पर तुरन्त ही अपने आपको सँभालकर, मायेका आँचल थोड़ा और आगे खींचकर, जल्दी प्रणाम करके उठ खड़ी हुई। कोठरीमें से आमन लाकर विछा दिया और आप चुपचाप खड़ी हो गई। कुयुमने समझ लिया कि ये सास हैं। वे आसनपर वैठकर हँसती हुई वोलीं —कल खा पी चुकनेके वाद युन्दावनने हँसते हुए कहा कि मैं ऐसा अभागा हूं कि कुज भइया हैं तो मेरे वहे भाईके समान, पर इन्होंने आज तक कभी मुझसे यह भी न कहा कि तुम कल आकर हमारे यहाँ एक छिटया जल पी आना। इधर कई दिनोंसे मेरी ननदके लड़के भी मेरे ही यहाँ हैं। इसपर कुजनाथने हैंसते हुए उन सबको भी निमन्त्रण दे दिया, इसलिए वे सब भी आ गये हैं।

क्ष्मुम सिर झुकाये हुए चुपचाप खड़ी रही।

वृन्दावनकी माँ निम्न श्रेणीकी साधारण स्त्रियोंके समान नहीं थी। वह वहुत समझदार थी। कुसुमका भाव देखकर सहसा उसे सन्देह हुआ कि जरूर कोई न कोई गोलमाल हुआ है उसने संदिग्ध भावसे पूछा—क्यों बहू, कुजनाय क्या तुमसे कुछ भी नहीं कह गये

कुमुमने धूँघटके अन्दरसे ही सिर हिलाकर स्चित किया, नहीं।

पर वृन्दावनकी माँ यह नहीं समझ सकीं, वित्क उन्होंने सोचा कि वह कह कर ही गया है। इसीलिए सन्तुष्ट होकर कहा—नव तो ठीक है। इसके उपरान्त कुजनायके उद्देश्यसे स्नेहपूर्वक कहा—हर था कि कहीं मेरा पागल बेटा सब वातें भूल न गया हो! अब तो में समझती हूँ कि वह कुछ सौदा सुलुफ खरीदने गया है, योही देरमें ही आ जायगा। लो, ये सब भी आ गये।

घृन्दाननने एक वार वाहरसे ही पुकारा—कुन भह्या ! और इसके वाद वे चट ऑगनमें आ खहे हुए । उनके साथ और भी तीन लड़के थे। यही उनके फुफ़ेरे भाई थे। उनकी माँने कह—कुननाय अभी कहीं वाहर गये हैं। और वह, जरा अन्दर शतरंगी विद्या दो, ये लोग बैठ जायें। कुसुमने कुछ व्यस्त होकर अपने भाईकी कोठरीमें एक कम्बल विछा दिया और हाथमें चिलम लेकर तमाखू चढानेके लिए वह रसोईघरमें चली गई।

यह देखकर वृन्दावनने हँसते हुए कहा---रहने दो, हम लोग तमाख् नहीं पीते। क़ुसम हाथसे चिलम रखकर रसोईघरमें एक खम्मेके सहारे चुपचाप खडी हो गई। उसका विवेकहीन नासमझ भाई कैसी विपत्तिमें डालकर खिसक गया। क्रोध. समिमान, लज्जा और अवस्यम्भावी अपमानकी आशंकासे उसकी आँखोंमें जल भर आया । कल ही उसके भण्डारकी सव चीजें खतम हुई हैं । आज सबेरे स्नान करने जानेसे पहले ही वह सोचती गई थी कि लौटकर आऊगी तो भइयाको हाट में जूंगी। पर लौटकर देखा तो भाईका कहीं पता ही न था। जव कुंज कोई दोप या अपराध कर वैठता है, तब वह अपनी छोटी वहनसे इतना अधिक डरता है, जितना कोई नौकर अपने दुष्ट मालिक्से भी न डरता होगा। जिन वहे आदिमियोंके घर वेवल भोजन कर आनेके ही अपराधमें कुमुमने इतना अधिक कोध प्रकट किया था, तावमें आकर कुज उन्हीं वहे आदिमयोंको दलवलसिहत निमन्त्रण दे आया है ! यह अपराध उस पहले अपराधमे भी अधिक भारी था. इसलिए अपनी वहनसे कुछ कहनेका उसे साहस ही नहीं हुआ । और इसलिए वह सबेरे उठकर भाग गया। और अव वह, चाहे जो हो, रातसे पहले घर न लीटेगा। यह निश्चित रूपसे समझ छेनेके कारण वुसुम आशंकासे विकल हो गई और सबसे बढकर विपत्ति यह हुई कि जिस मन्दूकमें उसके इकट्टे किये हुए थोड़ेसे रुपये थे, उसकी चावी भी उसके पास नहीं थी और न ऊपर हाथमें ही एक पैसा था।

कुसुम निरुपाय होकर प्रायः पाँच मिनट तक खड़ी रही। इसके वाद सहसा उसका सारा कोध मृन्दावनपर वरस पड़ा। वास्तवमें सारा दोष इन्हींका है। क्यों ये मेरे नासमझ भाईको रास्तेमेंसे पकड़कर अपने घर छे गये और क्यों उन्होंने यह सब परिहास किया ? और ये होते कौन हैं जो भइया उन्हें अपने घर चुलाकर भोजन करांचेंग ?

इधर तीन बरससे किनने ही वहानोंसे, कितनी ही तरकीवोंसे घुन्दावन इधर आते-जाते रहे हैं, किनने ही उपायोंसे भाई-वहनकी थाह लेनेकी चेष्टा करते रहे हैं, कई बार सबेरे सन्ध्या विना प्रयोजन भी मकानके सामनेसे निकल गये हैं। इम लोग किस दुरावस्थामें हैं, यह वे अच्छी तरह जानते हैं और जानते हैं इसीलिए इन्होंने सब कुछ जान बूझकर हमें नीचा दिखानेके लिए यह कौशल रचा है!

काठकी मूरतके समान खड़ी हुई कुसुम अपनी आँखोंसे आँसू पोंछने लगी। वह वडी अभिमानिनी है, पर इस समय वह अकेली है, क्या करे <sup>2</sup>

वृन्दावनकी माँ तो छड़कर अन्दर कोठरीमें जाकर लड़कोंके साथ वातचीत करने लगी, पर, उसके लड़केके नेत्र कोठरीके वाहर इधर उधर भटक रहे थे। एकाएक वे रसोईघरमें खद्दी हुई कुसुमपर जाकर ठहर गये। जव आँखें चार हुई, तब वृन्दावनने समझा कि शायद वह सकेतसे अपने पास बुला रही है। पल-भरके लिए उनका सारा हृत्यिण्ड उन्मत्तकी भाँति उछलकर फिर स्थिर हो गया। उन्होंने सोचा कि यह असम्भव है, यह मेरी आँखोंकी भूल है।

वृन्दावन सोचने लगे कि सयोगवश कभी सामना हो जानेपर जो धूँघट खींचलर जल्दीसे सामनेसे चली जाती है, मेरे प्रति जिसकी निदारण अरुचिकी वात अनेक वार कुजनाय सुना चुका है, वह क्या मुझे कभी अपनी इच्छासे अपने पान युलावेगी <sup>2</sup> यह कभी हो ही नहीं सकता। वृन्दावनने अपनी दृष्टि दूसरी ओर फेर ली। पर वह वहाँ भी ठहर न सकी। जिस जगह आँखें चार हुई थीं, फिर उसी ओर चली गई। ठीक बात है, कुसुम उन्हींकी ओर देख रही है। उसने उन्हें हाथके सकेतसे बुलाया।

लइखड़ाते हुए पैरोंसे घृन्दावनने रसोईघरके दरवाजेके पास आकर कोमल स्वरसे पूछा—मुझे बुलाया है ?

कुमुमने भी उसी प्रकार कोमल स्वरसे कहा—हाँ।

वृन्दावनने और भी खिसककर पूछा-क्यों ?

युद्धमने थोड़ी देर तक चुप रहकर भारी गलेसे कहा—में तुमसे यह पूछती हूँ कि हमारे जैसे हीन दुखियोंको इस प्रकार सतानेमें तुम्हारे जैसे बढ़े आदिमयोंकी कौन-सी यहादुरी है ?

हें ! सहसा यह कैसा अभियोग ! वृन्दावन चुपचाप खड़े रहे ।

कुमुमने और अधिक कठोर भावसे कहा—क्या तुम जानते नहीं हो कि हम छोग किम प्रकार अपने दिन विताते हैं १ तव क्यों भइयासे ऐसी हँसी की १ क्यो इतने आदिमियोंको छेकर खानेके लिए आये १

पहले तो पृन्टावनकी समझमे ही न आया कि इस उलहनेका क्या उत्तर हूँ,

परन्तु, स्वभावतः वे धीर प्रकृतिके आदमी हैं। किसी भी कारणसे अधिक विच-लित नहीं होते। थोड़ी देरतक चुप रहनेके उपरान्त उन्होंने अपने आपको संभाला और अन्तमें वहुत ही सहज शान्त भावसे पूछा—कुंज भइया कहाँ हैं?

कुसुमने कहा — माॡम नहीं। मुझसे कुछ कहे-सुने विना ही सबेरे उठकर कहीं चले गये हैं।

वृन्दावनने थोडी देर तक चुप रहनेके उपरान्त कहा—अच्छा, वे गये तो जाने दो । मैं तो हूँ । क्या घरमें खाने-पीनेको कुछ भी नहीं है ?

" नहीं, कुछ भी नहीं है। सब चीजें खतम हो गई है, और एक पैसा भी इस समय मेरे हाथमें नहीं है।"

बृन्दावनने कहा—इस गाँवमें तुम्हारी तरह मुझे भी सव लोग जानते हैं। मे सव चीजें खरीदकर मोदीके हाथ भिजवा देता हूँ, मुझे एक अँगोछा दे दो। मे अभी स्नान करके आता हूँ। यदि माँ पूछें, तो कह देना कि नहाने गये हैं। अब तुम यहाँ खड़ी मत रहो। जाओ

कुसुमने अन्दर कोठरीमेंसे अँगोछा लाकर दे दिया।

अँगोछेको माथेपर लपेटते हुए घुन्दावनने हँसकर कहा—तुम कुंज भइयाकी वहन हो, इसीलिए वे तुम्हें इस प्रकार छोड़कर भाग सके हैं। यदि और कोई होतीं, तो शायद, इस प्रकार न छोड सकते।

कुसुमने वहुत ही घीरेसे उत्तर दिया—सब लोग तो इस तरह नहीं छोड़ सकते, पर कुछ ऐसे हैं जो खूब मजेमें छोड़ सकते हैं।

इतना कहकर कुमुमने आडमेंसे ही वृन्दावनकी ओर देखा कि इस वातने वास्तवमें उनके हृदयपर किस प्रकार आघात किया है।

वृन्दावनने वहाँसे चलनेके लिए पैर उठाया ही या कि फिर रुककर धीरेसे कहा—तुम्हारा यह श्रम शायट किसी दिन भंग हो जायगा। वचपनमें अपनी माँके किसी दोपके लिए जिस प्रकार तुम जिम्मेवार नहीं हो, उसी प्रकार अपने पिताकी भूलके लिए में भी जिम्मेवार नहीं हूं। पर जाने दो, इन सव झगडोंके लिए अभी समय नहीं है। जाओ और रसोईका इन्तजाम करो।

कुमुमने कहा—भला वताओ, मैं रसोईका क्या इन्तजाम करूँ ? यदि अपना सिर काटकर पकार्ऊ और उससे तुम लोगोंका पेट भर सके, तो कहो, मैं वह भी करनेके लिए तैयार हूँ। तव तक वृन्दावन दो-एक कदम चलकर फिर लौट आये और इस वातका कोई उत्तर न देकर अपना स्वर और भी घीमा करके वोले— तुम्हारी जो इच्छा हो सुझसे कह सकती हो। मुझे तो सहना ही पहेगा। पर इस क्रोधकी हालतमें अपनी साससे कोई कटु वात न कह बैठना। उन्हें जरा-सी वात भी वहुत लगती है।

कुमुमने कोधसे भरे हुए गलेसे फिस फिस करते हुए कहा—सो मैं कोई जान-वर नहीं हूँ, मुझमें भी थोड़ी वहुत बुद्धि हैं।

बृन्दा॰—यह तो में जानता हूँ, पर साथ ही यह भी जानता हूँ कि बुद्धिकी अपेक्षा कोघ कहीं अधिक है। हाँ कुसुम, एक बात और है। माँ स्नान करके ही चली आई हैं। अभी तक उन्होंने पूजन आदि कुछ भी नहीं किया है। उनसे पूछ लो, और सबसे पहले उनका प्रबन्ध कर दो। में जाता हूँ।

कुसुम—जाओ, पर देखो, कहीं गप लड़ाने न बैठ जाना।

वृन्दावनने कुछ हँसते हुए कहा—नहीं। किन्तु, जी तो चाहता है कि देर करके तुमसे कुछ झिड़कियाँ खाऊँ। यदि तुम और किसी दिनके लिए आशा दिलाओ तो यह हो सकता है कि आज जल्दी ही लौट आऊँ।

" सो तव देखा जायगा।"

इतना कहकर कुषुम रसोईघरके भीतर जा रही थी कि सहसा वृन्दावनने एक ठण्ढी साँस छेते हुए कोमल स्वरसे कहा—आश्चर्य हैं! मुझे एक वार भी यह नहीं जान पड़ा कि आज तुम पहले पहल ही वार्ते कर रही हो! मानो तुम युग-युगान्तरसे इसी प्रकार मुझपर शासन करती आ रही हो। ईश्वरके हाथका वाँधा हुआ यह कैसा विलक्षण वन्धन है, कुसुम!

कुमुम खड़ी खड़ी मुनती रही | उसने कोई उत्तर नहीं दिया।

जय घृन्दावन चले गये, तद्र उनकी यह पिछली वात-स्मरण करके सहसा कुसुमका सारा धरीर कॉंप उठा। वह रसोईघरमें जाकर स्थिर होकर बैठ गई। अपनी शिक्षाके अभिमानसे भाजतक जिसे वह एक अशिक्षित खेतिहर समझकर किसी गिनतीमें ही नहीं लाती थी, आजकी वातचीत और व्यवहारके वाद उसके सम्बन्धमें एक नये आनन्द और नई चाहसे वह उत्सुक हो उठी।

### तीसरा परिच्छेद

उस दिन सध्यासे पहले घर लोटनेके समय वृन्दावनकी मॉने कुमुमको अपने पास बुलाकर अश्रु-गद्गद कण्ठसे कहा,—बहू, में तो कह ही नहीं सकती कि आजका सारा दिन कैसे आनन्दसे बीता! वेटी, तुम सदा मुखी रहो। इतना कहकर उन्होंने अपने ऑचलमेसे एक जोड़ा सोनेके कड़े निकालकर अपने हाथसे कुमुमके हाथोंमे पहना दिये।

वृन्दावनकी मॉने यह जान लिया था कि कुमुमने आजका सारा आयोजन वृन्दावनकी ग्रप्त सहायतासे ही निर्वाह किया है और विशेषतः इसी कारण उसका हृदय आशा और आनन्दसे परिपूर्ण हो गया था। कुमुमने गलेमें आँचल डालकर प्रणाम किया और उनके पैरोंकी धूल अपने माथेपर चढ़ाकर वह चुपचाप खड़ी हो गई। सास और वहूमें, इस सम्बन्धमें, और कोई वात नहीं हुई। गाड़ीपर वैठकर उन्होंने वहूसे कहा—चेटी, कुंजनाथ तो सारा दिन दिखाई ही नहीं दिया। न जाने वह पागल सारे दिन कहाँ भागा रहा। कल उसे एक वार मेरे पास भेज देना।

कुषुमने सिर हिलाकर प्रकट किया कि अच्छा।

वृन्दावनके पितामहने अपने घरमें गौराग-महाप्रभुकी मूर्ति स्थापित की थी। जिस कमरेमें उक्त मूर्ति थी उसमे वैठकर वृन्दावनकी माँ नित्य बहुत रात तक जप किया करती थी। आज भी कर रही थी। उसका पोता गोदमें सिर रखकर सो गया था। ये लोग जिस जगह वैठे हुए थे वहाँ दीपककी छाया पड़ रही थी; इसीलिए जब वृन्दावन उस कमरेमें आये तब वे इन लोगोंको न देख सके। वे वेदीके पास पहुँचकर घुटने टेककर वैठ गये। थोड़ी देर तक मन ही मन प्रार्थना करके उन्होंने जमीनपर घुककर प्रणाम किया और जब वे उठकर खड़े हुए तब उनकी दृष्टि अपनी मातापर गई। वे मन ही मन लिजत होकर हुँस पड़े और उन्होंने पूछा—माँ, तुम इतने अधेरेमें क्यों वैठी हो ?

माँने स्नेहपूर्वक कहा-यों ही वैठी हूँ, वेटा । तू जरा मेरे पास वैठ । वृन्दावन पास जाकर वैठ गये ।

वृन्दावनके लिजत होनेका एक कारण था। इस समय रात एक पहरसे अधिक चीत चुकी थी। ऐसे वेवक्त वे पहले कमी मूर्तिके दर्शन करनेके लिए नहीं आते थे। जिस अशातीत सीभाग्यके कारण मारे आनन्दके उनका हृदय परिपूर्ण हो रहा या और क्षाजका दिन उन्हें सार्थक जान पड़ता था, आज आये थे उसीको नम्र हृदयसे, गुप्त रूपसे ठाकुरजीके निकट निवेदन करनेके लिए। पर कहीं माँ अनुमानसे मेरे मनकी वात न जान ले, इस लज्जासे सकुचित हो पड़े थे।

थोड़ी देर वाद मॉने अपने सोए हुए पोतेके माथेपर हाथ फेरते हुए उच्छूक्षित स्नेहपूर्ण स्वरसे कहा—िबना मॉक अपने इस एक मात्र वशधरको छोड़कर कहीं जानेके लिए में पैर भी नहीं उठा सकती। पर आज मुझे ऐसा जान पड़ता है मृन्दावन, कि मानो मेरे सिरपरसे किसीने भारी वोझा उतार दिया है। बेटा, अब तो उसे जल्दी अपने घर छे आओ जिससे में बहूके हाथ सब कुछ सोंपकर जरा छुट्टी पार्ड और कुछ दिन काशी और मृन्दावन घूम आईं।

आज वृन्दावनके हृदयमें भी आशा और विश्वासका वैसा ही स्रोत प्रवाहित हो रहा था। तो भी उन्होंने लजाते हुए कहा—माँ, वह आवेगी क्यों 2

माँने दढ़ता और निश्चय प्रकट करते हुए कहा—क्यों, आवेगी क्यों नहीं के वह आवेगी तभी तो मुझे छुटी मिलेगी। वृन्दावन, यह मेरी भूल थी जो में इतने दिन वहाँ स्वय नहीं गई। आते समय मेंने अपने हाथसे सोनेके कहे उसे पहनाकर आशीर्वाद दिया और वह मेरे पैरोंकी धूल माथेपर चढ़ाकर चुपचाप खड़ी हो गई। तभी मैंने समझ लिया कि अब मेरे सिरसे सारा भार उतर गया। तुम देख लेना, अब पहले पहले जो अच्छा दिन आवेगा, उसी दिन में घरकी लक्ष्मी घर ले आऊँगी।

वृन्दावनने कुछ देरतक चुप रहनेके उपरान्त पूछा--पर वह आकर तुम्हारे इस वंशधर लालको देखे-पुनेगी तो 2

माँने तुरन्त उत्तर दिया—देखे-सुनेगी क्यों नहीं १ वह डर मुझे नहीं है । " क्यों, डर क्यों नहीं है १ "

" वेटा, में सोना पहचानती हूँ। अभी यह तो नहीं कह सकती कि वह विलक्कल खरा सोना है, पर यह वात निश्चयपूर्विक कह सकती हूँ कि पीतल नहीं है, मुलम्मा नहीं है। यदि यह वात न होती तो मैं उसे अपनी सोने-सी गृहस्थीम लानेका नाम भी न छेती। हाँ वृन्दावन, क्या वहू तुमसे हमेशा वार्ते किया करती है 2

वृन्दा॰ — नहीं मों, कभी नहीं। पर जान पड़ता है कि आज संकटमें पड़कर ही...। यह कहकर वृन्दावन कुछ हेंसे और चुप हो गये।

मॉने थोड़ी देर तक चुप रहनेके उपरान्त कुछ गम्भीर भावसे कहा—वेटा, यह ठीक है, इसमें उसका कोई दोष नहीं। सभी ऐसा करते हैं। जब मनुष्य विपत्तिमें पड़ता है, तब जो वास्तवमें अपना है उसीके पास दौड़कर जाता है। में तो औरत हैं, फिर भी, उसने सकटकी वात मुझसे नहीं कही, तुम्हींसे कही।

वृन्दावन चुपचाप सुनते रहे ।

मॉने फिर कहा—अभी मुझे और एक काम करना है, और वह यह कि कुंज-नाथका भी व्याह हो जाय।

इतना कहकर वे आप ही आप हैंस पड़ीं। अन्तमें वोर्ठी—वह भी खूव है, महल्ले-भरको न्यौता देखकर आप घर छोड़कर भाग गया,—पीछे जो होना हो सो हो। वृन्दावन चुपचाप हँसने लगे।

मॉने कहा—सुना है, बहूसे वह बहुत डरता है। वड़ा भाई है, फिर भी छोटे भाईकी तरह रहता है। किसी किसीकी राशि ही भारी होती है चृन्दावन। उससे विना डरे काम ही नहीं चलता, चाहे आदमी उससे उमरमें वड़ा ही क्यों नहों। हमारी वहू भी उसी धातुकी वनी है—वहुत ही शान्त फिर भी सख्त। में भी ऐसी ही चाहती हूँ कि उसपर कोई भार दे दिया जाय तो वह उसे उठा सके। तभी न में गृहस्थी छोड़कर निश्चिन्त हो कहीं वाहर जा सकूंगी दे

थोड़ी देर तक चुप रहनेके उपरान्त वे कह उठीं—में तो कह ही नहीं सकती कि एक ही दिनकी वातचीत और टेखने-सुननेसे में उसे कितना अधिक चाहने लगी हूँ। सन्ध्यासे वरावर यहीं सोच रहीं हूँ कि उसे कब अपने घर लाऊँ, कब फिर देखूँ।

वृन्दावन मन ही मन लिजित होने लगे। वे इस वातको दवानेके अभिप्रायसे चोले—हाँ माँ, कुंजनाथकी क्या वात कह रही थीं।

मॉने कहा—हों, वह वात तो रह ही गई। वहूको घर लानेसे पहले कुंजनाथ-की गृहस्थी वसा देना भी हमारा कर्तव्य है। तुम गोपालसे कह दो कि वह कल खूव सबेरे गाड़ी ले आवे। में जरा नलडॉगे जाऊँगी। वहॉके गोकुल बैरागीकी लडकी मुझे वहुत पसन्द है। देखने-सुननेमें भी बुरी नहीं है। इसके सिवा...।

वात समाप्त होनेके पहले ही वृन्दावनने हॅसकर कहा—इसके सिवा वह घरमें अकेली ही लड़की है। क्यों मॉ, वह वैरागी भी तो छुछ धन – सम्पत्ति छोड़कर मरा है 2

माँ भी हॅस पड़ीं। वोर्ठी—हाँ बेटा, तुम्हारा कहना सच है। कुंजके लिए उसकी सबसे अधिक जरूरत है। खाली ब्याह कर देनेसे तो काम चलेगा नहीं। खाने-पहननेको भी तो कुछ होना चाहिए । और फिर वह लड़की भी बुरी नहीं है । जरा काली है, फिर भी चेहरा अच्छा है । अव देखो, कल सबेरे वहाँ जानेपर क्या होता है !

वृन्दावनने सिर झुकाकर कहा—अच्छा तो माँ, मैं भी मुहूर्त दिखलवा हूँ । और यह तो निश्चय है कि जब तुम स्वयं ही जा रही हो, तव खाली न लौटोगी ।

#### चौथा परिच्छेद

कुजनाथके ब्याहकी लेन-देनकी और खिलाने-पिलाने तककी सभी वार्ते विलक्कल ठीक करके वृन्दावनकी माँ तीसरे पहर घर लीट आई।

उस समय चण्डीमण्डपके सामने सव लड़के एक पंक्तिमें खड़े होकर पहाड़ा पढ़ रहे थे और वृन्दावन एक ओर खड़े खड़े सुन रहे थे। ज्यों ही वैलगाड़ी सामने आकर रकी त्यों ही उनका शिशु पुत्र चरण उसपरसे उतरकर शोर मचाता हुआ अपने पिताके पास आ पहुँचा। आज वह भी अपनी दादीके साथ अपने लिए मामी पसन्द करने गया था। वृन्दावन उसे गोदमें ठेकर गाड़ीके पास आकर खड़े हो गये। माँ उस समय गाड़ीपरसे उतर ही रही थीं। उनका प्रसन्न मुख देखकर वोले—क्यों माँ, कबका मुहूर्त ठहरा 2

माँ—वस इसी महिनेके अन्तमें। अव ज्यादा दिन नहीं हें। तुम अन्दर चलो, बहुत-सी वात करनी है। इतना कहकर वे हँसती हुई अन्दर चली गईं।

वे इस आनन्दके मारे फूली नहीं समाती थीं कि अब मेरे घरमें बहू आवेगी । इसके सिवा कुमुमको उस दिन घर-गृहस्थीके काममें निपुण देखकर वे बहुत ही चाहने लगी थीं और स्पष्ट देख रही थीं कि अब मैं भी मुखी होऊंगी, अपने एक-मात्र पुत्रको यथार्थमे मुखी देखूँगी और बहूको घर-गृहस्थी सैंपिकर आनन्दसे यात्रा करनेके लिए बाहर जा सकूँगी। इसी कारण अब उनके लिए और सब काम सहज हो गये थे। इसीलिए वे गोकुलकी विधवा स्त्रीके सभी प्रस्ताव स्वीकृत करके ब्याहका सारा खर्च अपने ऊपर लेकर और ब्याह विलकुल पक्का करके आई थीं।

उस समय तक उनका भोजन नहीं हुआ या | वृन्दावन जानते थे कि माँ कहीं जाकर भोजन करनेके लिए जल्दी तैयार नहीं होतीं। उन्होंने पाठशालाके लहकोंको छुटी दे धी और अन्दर आकर देखा कि वे रसोई बनानेका कोई उद्योग न करके

एक ओर चुपचाप वैठी हैं। वृन्दावनने कहा—भूखा रहकर सोचनेसे सव कुछ गड़वड़ हो जाता है। दूसरोंकी चिन्ता पीछे करना, पहछे अपनी रसोईकी चिन्ता करो।

माँने कहा—अव रसोई सन्ध्याको होगी। वेटा, मैं हँसी नहीं करती। अव समय विलकुल नहीं है। उस पागलके पास न तो रुपया पैसा है और न आदमी है। सब कुछ हम लोगोंको ही करना पड़ेगा। लड़कीकी माँ तो, देखा, वड़ी कड़ी है। जल्दी किसी वातपर राजी होना जानती ही नहीं। पर मैं भी तो छोड़नेवाली नहीं थी। अरे लो, यह भी आ गया। तुम्हारी हजार वरसकी आयु हो वेटा, अभी तुम्हारी ही वात हो रही थी। आओ वैठो। एकाएक इस समय कैसे चले आये?

वास्तवमें एक गाँवसे दूसरे गाँवमें किसीके घर जानेका यह समय नहीं था।

कुंजनाथ कमरेमें पहुँचते ही इस प्रकारका आदर-सत्कार देखकर पहले तो सिटिपटा गया, फिर कुछ अप्रतिभ भावसे पास आकर प्रणाम करके वैठ गया।

वृन्दावनने परिहास करते हुए कहा — क्यों कुंज भइया, तुम्हें खबर कैसे मिल गई ? रात-भरके लिए भी चुप नहीं बैठ सके ? अरे कल सबेरे आकर ही सुन लेते तो क्या हरज था ?

वृन्दावनकी माँ भी कुछ मुस्कराई। पर कुंजका ध्यान उनकी वार्तोकी ओर नहीं गया। उसने ऑखें चढाकर कहा—वापरे! यह कोई वहन है कि दरोगा!

वृन्दावनने मुँह फेरकर हॅसी छिपाई। उनकी मॉने हँसी दवाकर पूछा—जान पहता है, वहूने कुछ कहकर मेजा है ?

कुंजने इस प्रश्नका कोई उत्तर नहीं दिया और वहुत गम्भीर होकर कहा— भला मॉ, तुम्हारी भी यह कैसी भूल है ! मान लो अगर कुसुमकी निगाह न पडती, किसी औरकी ही निगाह जा पड़ती, तो फिर तुम्हीं वताओ, क्या होता ?

माँ उमकी वातका अभिप्राय न समझकर उद्दिम भावसे देखती रह गई। वृन्दावनने पूछा—कुंज भइया, वताओ तो आखिर वात क्या है ?

चटपट वतलाकर कुंज अपने आपको हलका नहीं करना चाहता था, इसी लिए उसने वृन्दावनके प्रश्नपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और मॉसे कहा — पहले यह वतलाओं कि क्या खिलाओगी, तव वतलाऊँगा।

इसपर मीं हैंस पड़ीं और वोलीं—वेटा, यह तो और भी अच्छी वात है। यह घर तुम्हारा ही है। वतलाओ, क्या खाओंगे ?

कुंजने कहा-अच्छा, यह फिर किसी दिन देखा जायगा। पहले यह

बतलाओ कि तुम्हारी कौन-सी चीज खोई गई है <sup>2</sup>

वृन्दावनकी माँ चिन्तित हुई । कुछ ठहरकर सन्दिग्ध स्वरसे बोर्ली—मेरी तो कोई चीज नहीं खोई ।

यह सुनकर कुंज ठठाकर हुँस पड़ा। फिर उसने अपने दुपट्टेमेंसे एक जोड़ी सोनेके कड़े निकाले और कहा — तो फिर ये कड़े तुम्हारे नहीं हैं ?

इतना कहकर कुज बढ़े भारी आह्वादसे अपने आप ही हँसने लगा।

ये वहीं कहे थे जो कल ठीक इसी समय वृन्दावनकी माँने परम स्नेहसे वहूके हार्थोंमें पहनाकर उसे आशीर्वाद दिया था। आज वहीं कहे, वही आशीर्वाद, कुसुमने अपने नासमझ भाईके हाथ लौटा दिये हैं।

वृन्दावनने क्षण-भर तक इस ओर देखकर जब अपनी माँकी ओर आँख उठाई तो वे डर गये। उनके मुखपर एक बूँद भी रक्त नहीं रह गया था। तीसरे पहरके उस म्लान प्रकाशमें वह किसी मृतकके चेहरेके समान पीला दिखाई पड़ा। वृन्दावनके कलेजेमें उस समय क्या हो रहा था, यह अन्तर्यामी ही जानते हैं, पर उन्होंने पल-भरमें ही प्रवल चेष्टा करके अपने आपको सँभाल लिया और माँके कुछ और पास खिसककर बहुत ही सहज और शान्त भावसे कहा—माँ, यह हम लोगोंका बड़ा भाग्य है कि भगवानने हम लोगोंकी चीज हमको लौटा थी। यह तो तुम्हारे हाथके कहे हैं माँ, भला उसकी मकदूर है कि वह पहिन सके ?

इतना कहकर वृन्दावनने कुंजसे कहा—चलो भाई, हम लोग बाहर चलकर वैठें। इसके बाद वे उसे हाथ पकहकर खींचते हुए वाहर चले गये।

कुज ठहरा सीघा आदमी, इसीलिए, खुशीके मारे असमयमें इतना रास्ता चलकर आया था। आज दोपहरके समय, खा पी चुकनेके बाद, जब कुषुमने म्लान मुखसे कहोंकी वह जोड़ी हाथमें लेकर शुष्क मृदु स्वरसे कहा—कल वे लोग यहाँ कहोंकी जोड़ी भूलसे छोड़ गये हैं, सो तुम्हें उनके यहाँ जाकर दे आना पढ़ेगा, तब कुजको मारे प्रसन्नताके अपनी बहनके म्लान मुखकी ओर ध्यान देनेका अवकाश ही न मिला।

वह दाव-पंच नहीं समझ सकता था। वहनका कहना ठीक नहीं है, या आदमी भादमीको इतनी कीमती चीज दे सकता है, और यदि कोई दे भी, तो दूसरा भादमी उसे प्रहण नहीं करता, छौटा देता है, ये सब असम्मव वार्ते उसकी बुद्धिके अगोचर थीं । इसीलिए वह रास्ते-भर केवल यही सोचता आया है कि वे लोग अकस्मात अपनी यह खोई हुई चीज पाकर कैसे प्रसन्न होंगे और मुझे कितना आशीर्वाद देंगे, इत्यादि ।

पर कहाँ, वैसा तो कुछ हुआ नहीं! जो कुछ हुआ वह अच्छा हुआ या बुरा, सो भी वह ठीक तौरसे नहीं समझ सका। इतना वड़ा काम करके भी वृन्दावनकी मॉके मुँहसे कोई अच्छी वात, कोई आशीर्वाद न पाकर उसका मन वहुत उदास हो गया, विन्क धीरे धीरे उसे इस तरहकी एक लजाजनक अनुभूति दवाने लगी कि वृन्दावन उनके सामनेसे मुझे अवरदस्ती वाहर खडेट लाये हैं। वह लजित और दुःखी होकर चुप वैठा रहा। वृन्दावनने भी उसके पास बैठकर कोई वात नहीं की। उस समय उनकी वातचीत करने जैसी अवस्था भी नहीं थी। उनका हृदय अपमानकी अभिमें जल रहा था और वह अपमान स्वयं उनका नहीं, उनकी माँका था।

उन्हें अपने भले-बुरे या मान-अपमानका कोई खयाल नहीं था। जिस प्रकार मृत्युकी यातना और सब प्रकारकी यातनाओंको द्वाकर केवल अकेली ही सब कुछ वन जाती है, माताके अपमानित विवर्ण मुखकी स्मृति ठीक उसी प्रकार उनकी समस्त अनुभूतियोंको निगल कर एक सघन मीपण अग्निशिखाके समान जलने लगी।

सन्ध्याका अन्यकार और भी गहरा हो गया। कुंजने धीरेसे कहा—अच्छा भाई **बृन्दावन,** तो अब में जाता हूँ।

वृन्दावनने विह्नलोंकी भाँति देखकर कहा—अच्छा जाओ, पर और किसी दिन जरूर आना।

कुंज चला गया और वृन्दावन वहीं औंधे होकर पड़ गये। वे सोचने लगे कि मॉकी कैसी आशाएँ, भविष्यत्की कैसी कैसी कल्पनाएँ, पल-भरमें मिट्टीमें मिल गई। अब में किस प्रकार उन्हें स्वस्थ—शान्त करूं, उनके पास चलकर कौन-सी सान्त्वनाकी वात कहूँ!

और सबसे वढकर निष्ठुर परिहास यह कि जिसने इस प्रकार समस्त आशा-ओंको निर्मूल करके उनकी उपवासिनी, शान्त, सन्यासिनी माताके हृदयको ऐसा आघात पहुँचाया, वह उन्हींकी स्त्री है, उसीको वे प्यार करते हैं।

#### पाँचवाँ परिच्छेद

जिस प्रकार कल एक दिनके मेल-मिलापसे कुमुमने अपनी सास और स्वामीको पहचान लिया था ठीक उसी तरह वे भी उसे पहिचान गये हैं, इस विषयमें उसे जरा भी सशय न था।

जो पहचानना जानते हैं, उनके निकट इस तरह अपने आपको दिन-भर उलझाये रखनेसे कुसुमका हृदय केवल अभूतपूर्व आनन्दसे फूल ही नहीं उठा या, बल्कि उसने अनजानमें ही अपने आपको एक दुश्छेद्य स्नेहके बन्धनमें वाँघ ढाला था।

उसी वन्धनको आज अपने हाथसे तोइकर जब कुमुमने कहाँकी जोड़ी लौटा देनेको दी और निरीह कुजनाथ उसे लेकर वहे आनन्दसे चल दिया, तव क्षण-भरके लिए उसे वह क्षत-वेदना असहा माल्यम हुई। वह कोठरीमें जाकर रोने लगी। मानो उसे अपनी आँखोंके सामने यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि मेरा यह निष्ठर आचरण उनके लिए कितना अप्रलाशित, आकरिमक और अत्यन्त मर्मान्तक होगा और मेरे सम्बन्धमें उन लोगोंका भाव कैसा हो जायगा!

सन्ध्या कभीकी उत्तीर्ण हो गई। कुज लौट आया। उसने चारों ओर अन्धकार देखकर अपनी वहनकी कोठरीके सामने जाकर पूछा-कुसुम, दिया नहीं जलाया। कुसुम तव भी चुपचाप जमीनपर बैठी हुई थी। वह कुछ व्यस्त और लजित होकर उठ खड़ी हुई और वोली—अभी जला देती हूँ भइया, तुम कव आये? वस अभी चला आ रहा हूँ।—कहकर कुजनाथ हुका-चिलम ढूँढकर तमाखू चढ़ाने लगा।

दीपकम तेल भरने और वत्ती बनाने आदिमें उसे कुछ विलम्य हो गया। आकर देखता है तो कुजनाथ तमाखु चढाकर चला गया है।

नित्यकी भाँति आज रातको भी कुमुम अपने भाईको रसोई परोसकर कुछ दूर वैठ गई। कुज गम्भीर होकर भोजन करने लगा। उसने कोई भी बात नहीं की। जिसे वार्तोंके आगे और कुछ नहीं भाता, उसे आज सहसा इस प्रकार मौनावलम्बी देखकर कुमुमका हृदय आशकासे भर गया।

इममें तो कोई सन्देह नहीं रहा कि कुछ अप्रीतिकर घटना हुई है, पर वह केंसी और क्हों तक हुई है, यह जाननेके लिए वह छटपटाने लगी। उसे यही खयाल होने लगा कि भइयाका उन्होंने वहुत अपमान किया है, क्योंकि, वह निश्चितरूपसे जानती है कि छोटे मोटे अपमानको मेरा भाई समझ ही नहीं पाता और यदि समझ छेता है तो इतनी देरतक मनमें रख नहीं सकता।

भोजन करनेके उपरान्त जब कुंज जाने लगा, तब कुसुमसे चुप नहीं रहा गया । उसने कोमल स्वरसे पूछा—भइया, वे कड़े किसके हाथमें दे आये ?

कुंजने विस्मित होकर कहा—भला और किसके हाथमें देता ? माँके हाथमें दे आया।

" उन्होंने क्या कहा ?"

" कुछ भी नहीं।" कहकर कुंज वाहर चला गया।

दूसरे दिन जब कुज फेरीके लिए वाहर जाने लगा, तब स्वयं ही कुसुमको पुकारकर बोला—कुसुम, तुम्हारी सासको न जाने क्या हो गया है। ऐसी चीज हाथमे दे आया, पर एक बात भी वे न बोलीं। विलक बृन्दावनको भला कहना होगा, जो खुश होकर कहने लगे कि 'माँ, मकदूर है कि कोई ऐसा वैसा आदमी तुम्हारे कहे अपने हाथोंमें पहिन सके! हमारा वहा भाग्य है माँ, इसीलिए भगवानने हम लोगोंकी चीज हमें लौटाकर सावधान कर दिया, '—हैं! यह क्या कुसुम ?

कुसुमका गोरा चेहरा विलकुल पीला पड़ गया था। उसने जोरसे सिर हिलाकर कहा—नहीं, कुछ नहीं। यह वात स्वयं उन्होंने कही ?

कुंज • — हॉ, उन्हींने कही। माँ तो मुँहसे वोलीं ही नहीं। इसके सिवाय सवेरेसे ही वे न जाने कहाँ गईं थीं, तब तक उन्होंने न कुछ खाया ही था, न नहाया ही था। वे इस ढंगसे मेरे मुँहकी ओर देखती रहीं, मानो उनकी समझमें ही न आया कि उन्हें क्या दिया और क्या कहा।

इतना कहकर कुंज अपने मनसे ही एक वार दो वार गर्दन हिलाकर दौरेको सिरपर रखकर वाहर चला गया।

तीन-चार दिन वीत गये। रसोई ठीक नहीं वनी थी, इसलिए कुंजने परसों और कल मुँह फुलाया था। आज स्पष्ट रूपसे शिकायत करनेसे भाई-वहनमें वहुत झगड़ा हो गया।

कुंज रसोई फेककर उठ खड़ा हुआ और वोला—कभी यह जल जाता है, ो वह खराव हो जाता है, आजवल दुम्हारा मन वहाँ रहता है बुसुम ? कुसुमने भी वहुत कुद्ध होकर उत्तर दिया—में किसीकी खरीदी हुई छोंडी नहीं हूँ। मुझसे रसोई नहीं होगी। जो अच्छी रसोई वनावे, उसे जाकर छे आओ।

कुजका पेट जल रहा था, स्माज वह डरा नहीं। उसने हाथ मटकाकर कहा—पहले तू यहाँसे चली जा, तव देखना कि मैं लाता हूँ या नहीं।

इतना कहकर वह दौरा छेकर स्वयं ही जल्दीसे चल दिया।

कुछम उसी दिनसे जी भरकर रोनेके लिए व्याकुल हो रही थी । आज ऐसा अच्छा सुयोग उसने नहीं छोड़ा !

भाईकी परोसी हुई थाली पड़ी रही, मदर दरवाजा वैसा ही खुला रहा, वह भाँचल विद्यांकर रसोईघरकी चौखटपर सिर रखकर इस तरह रोने लगी जैसे कोई मर गया हो।

उस समय शायद दस वजे थे। घण्टेमर तक ख्व अच्छी तरह रो-धोकर वह विलकुल धककर सो गई थी कि उसने चैंकिकर आँखें खोलते ही देखा कि चृन्दावन आँगनमें खहे हुए 'कुंज भइया' 'कुज भइया' कहकर पुकार रहे हैं। उनके साथ उनकी उँगली पकड़े हुए पाँच-छ वरसका एक हृष्पुष्ट सुन्दर बालक है। कुमुमने घवराकर घूँघट खींच लिया और वह चट आकर कि गाइकी आहमें खड़ी हो गई। उस समय वह और सव कुछ भूलकर कि वाइके छेदमेंसे टक लगाकर उसी सुन्दर वालककी ओर देखने लगी।

उसने देखते ही पहचान लिया कि मेरे पितकी सन्तान है। देखते देखते सहसा उसकी ऑखोंमें जल भर आया और उसके दोनों हाथ मानों हजार हाथ वनकर उसे छीन छेनेके लिए उसका वक्ष-पजर फाइकर आगे वढने लगे। तो भी न तो वह आवाज ही दे सकी और न उस ओर पैर ही वढा सकी। वह पत्थरकी मूरतके समान टक लगाये उस वालककी ओर देखती रही। किमीकी भी आहट न पाकर चुन्दावन कुछ विस्मित हुए।

आज सबेरे ही वे अपने किसी कामसे इघर आये थे और काम निवटाकर लौट रहे थे। देखा कि दरवाजा खुला है और कुंज घरमें होगा, इसिलए गाड़ीपरसे उतरकर भीतर चले आये थे। कुजसे उन्हें जरूरी काम था। वैलगाड़ी जोती जाती देखकर उनका पुत्र चरण सबेरे ही सवार हो गया था, इसिलए वह भी उनके साथ था।

ष्ट्रन्दावनने फिर पुकारा—क्या कोई घरमें नहीं है ?

फिर भी कोई उत्तर नहीं।

चरणने कहा-वावृजी ख्व प्यास लगी है। पानी पिऊँगा।

वृन्दावनने विगइते हुए धमकाया—नहीं, प्यास नहीं लगी, जाते वक्तः नदीपर पीना।

वेचारा वालक सूखा मुँह करके चुप रह गया।

टस दिन तो कुमुम लज्जाके पहले वेगको दवाकर स्वच्छन्दतापूर्वक वृन्दावनके सामने वाहर आई थी, और आवश्यक वातचीत वहुत सहजमें हो सकी थी, पर आज उसका शरीर लज्जासे अवश होने लगा।

यदि चरणने पानी न माँगा होता तो शायद आज वह किसी प्रकार वाहर न निकल सकती । पहले क्षण-भरके लिए तो उसे कुछ दुविधा हुई, पर फिर उसने एक छोटा आसन लाकर वरण्डेमें विछा दिया और फिर वह पास आकर चरणको गोदमे लेकर चुपचाप भीतर चली गई।

वृन्दावनने वह संकेत तो समझ लिया, पर उनकी समझमें यह वात न आई कि चरण क्या सोचकर विना कुछ कहे-सुने चुपचाप इस नितान्त अपरिचितकी गोदमें चला गया। पिता अपने पुत्रका स्वभाव वहुत अच्छी तरह जानते थे।

इधर चरण हतबुद्धि-सा हो गया। एक तो अभी उसने अपने पिताकी घुड़की खाई थी, ऊपरसे एक विलकुल अपरिचित जगहमें न जाने कौन कहाँसे आकर इस प्रकार अचानक उठा छे गया जिस प्रकार पहले और किसीने उसे नहीं उठाया था।

कुमुमने चरणको अन्दर छे जाकर वताशे दिये, फिर थोड़ी देरतक टकटकी लगाकर उसकी ओर देखा और तव सहमा वड़े जोरसे उसे छातीपर खींच छेकर और दोनों हाथोंसे उसे दवोचकर रोना आरम्भ कर दिया।

चरण जव अपने आपको उस कठिन वाहुपाशसे छुड़ानेकी चेष्टा करने लगा तव कुसुमने ऑस् पोंछकर कहा—यह क्या वेटा, मैं तो तुम्हारी मॉ हूं!

कुमुम सदासे वालकोंको चाहती थी। यदि कभी कोई वालक उसके हाथमें आ जाता, तो वह जल्दी उसे छोइती ही न थी। परन्तु, उसके हृदयमें आज जैसी विश्वप्रासी भूसकी आँघी शायद और कभी नहीं उठी थी। उसकी छाती मानों टूट-फूटकर गिरने लगी। यह मुन्दर, स्वस्थ और सवल वालक मेरा ही हो सकता था, पर क्यों न हुआ ? किसने यह वाधा डाली? सन्तानसे माताको निवत करनेका इस प्रकारका अधिकार संसारमें किसे हैं वि चरणको वह जितना ही अपनी धातीपर अनुभव करने लगी, उतना ही वंचित, तृषित मातृहृदय किसी प्रकार भी सान्त्वना नहीं पाने लगा। उसे यही जान पहने लगा कि मेरा धन किसीने बलपूर्वक, अन्यायपूर्वक मुझसे छीन लिया है।

पर चरणके लिए यह अमह्य हो उठा था। यदि वह यह जानता तो शायद नदीपर ही जाकर जल पीता। उसके लिए इस स्नेहके पीइनकी अपेक्षा प्यास कदाचित् अधिक सह्य होती। उसने कहा—छोड़ दो।

कुमुमने अपने दोनों हाथोंमे उसका मुँह लेकर कहा—' माँ ' कहो, तो छोड़ दूँ। चरणने सिर हिलाकर कहा—नहीं।

"तो फिर नहीं छोहूँगी।" यह कहकर कुछुमने उसे फिर जोरसे छातीसे चिमटा लिया। उसे ख्व दबाकर ख्व अच्छी तरह चूमा लेकर हैंफा दिया और कहा—मों न कहोगे, तो किसी तरह भी न छोहूँगी।

अव चरणने स्थाँसा होकर कहा --माँ।

अव तो चरणको छोड़ना कुमुमके लिए विलकुल ही असम्भव हो गया। वह उसे अपनी छातीसे चिमटाकर रोने लगी।

विलम्ब हो रहा था। वाहरसे वृन्दावनने कहा —अरे चरण, तूने पानी पी लिया? तव चरण रोते हुए वोला—यह तो छोइतीं ही नहीं।

कुमुनने भाँसू पोंछकर वैठे हुए गलेसे कहा —आज चरण मेरे पास रहेगा ।

वृन्दावनने द्वारके पास आकर कहा—भला वह कैसे रह सकेगा <sup>2</sup> और फिर उसने अभी तक खाया भी नहीं है। माँ वहुत घवरायेंगीं।

कुसुमने उसी प्रकार उत्तर दिया—नहीं, वह यहीं रहेगा । आज मेरी तबीयत बहुत खराव हो रही है ।

वृन्दा॰--क्यों, क्या हुआ है ?

कुसुमने कोई उत्तर नहीं दिया।

थोड़ी देर बाद कहा—तुम गाड़ी लौटा दो, देर बहुत हो गई है। में नदीपर जाकर चरणको स्नान करा लाती हूँ।

इतना कहकर कुछम किसी प्रकारके उत्तर या प्रतिवादकी प्रतीक्षा किये विना व्यागोछा तथा तेलकी कटोरी हाथमें छेकर चरणको गोदमें लिये हुए नदीको चल दी। घरके नीचे ही एक स्वच्छ छोटी नदी थी। उसे देखते ही चरण प्रसन्न हो गया। उसके गाँवमें नदी नहीं, एक छोटा-सा कचा तालाव है। उसे कोई उस तालावमें उतरने नही देता था, इसलिए, उसे ऐसा सौभाग्य इसके पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था। घाटपर बैठकर स्थिर भावसे उसने तेल मला और फिर वह घुटने-भर पानीमें कूद पड़ा। फिर थोड़ी देर उछल-कूद मचाकर स्नान करके कुसुमकी गोदमें चढ़कर जब लौटा तब माता और पुत्रमें एक विलक्षण सद्भाव उत्पन्न हो गया था।

कुसुम लडकेको गोदमें लिये हुए सामने आई। उसका सारा मुँह खुला हुआ था, सिरका कपड़ा केवल ललाटको छू रहा था। जाते समय वह तवीयत खराव होनेकी वात कह गई थी, पर अब तो उसके मुखपर दुःख या कष्टका आभाम भी नहीं था। विलक ताजे खिले हुए गुलावके समान उसके होठ दवी मुस्करा-हटसे खिले पढ़ते थे। उसके आचरणमें किसी प्रकारके सकोच या कुण्ठाका नाम भी न था। उसने वहुत ही सहज भावसे कहा—अच्छा, अब तुम जाओ और स्नान कर आओ।

- " उसके वाद।"
- " भोजन होगा।"
- " उसके वाद ?"
- " भोजन करके जरा आराम करना।"
- " फिर उसके वाद?"
- " जाओ, में नहीं जानती। लो, अँगोछा लो और देर मत करो।" यह कहकर कुसुमने हँसते हँसते अँगोछको वृन्दावनके ऊपर फेंक दिया।

चृन्दावनने अँगोछा पकड़ लिया और मुँह फेरकर एक लम्बी साँस छेकर कहा—वित्क तुम्हीं देर मत करो । चरणको कुछ खिला-पिला दो । मुझे घर जाना ही होगा !

- " क्यों जाना होगा ? गाडीके लौट जानेपर माँ आप ही समझ जायंगी।"
- " ठीक इसीलिए गाड़ी नहीं लौटाई है, वह आगे पेड़के नीचे खड़ी है। "

यह मुनकर कुम्रमका हँसता हुआ चेहरा मिलन हो गया। सूखे मुँह कुछ देर तक खड़ी रहकर उसने मुँह उठाकर कहा—तब तो माँसे विना पूछे तुम्हारा यहाँ आना ही उचित नहीं हुआ।

गूढ अभिमानसे भरे हुए कुषुमके स्वरका घ्यान करके वृन्दावन इँस पड़े परन्तु

उस हॅसीमें आनन्द नहीं था। इसके वाद सहज भावसे वोळे—कुसुम, मैं इस तरह वहा हुआ हूँ कि माँकी आज्ञाके विना इस घरकी कौन कहे, इस गाँवमें भी पैर नहीं रख सकता। पर खैर, जाने दो। जो वात बीत गई है उसे फिरसे उठानेमें किसी भी पक्षका कोई लाम नहीं, न तुम्हारा और न मेरा। जाओ, अब देर मत करो। लड़केको खिला पिला दो। यह कहकर वृन्दावन फिर आसनपर वैठ गये।

कुष्ठम वड़ी कठिनतासे ऑस् रोककर चुपचाप नीचा मुँह किये लड़देको लेकर कोठरीमें चली गई।

घण्टे भरं वाद जब पिता-पुत्र गाड़ीपर वैठकर घरको छौट चले तब रास्तेर्मे चरणने पूछा—वावूजी, माँ इतना रोती क्यों थीं 2

मृन्दावनने चिकत होकर पूछा—क्यों रे, तुझसे यह किसने कहा कि वह तेरी। माँ है।

चरणने जोर देते हुए कहा-वह मेरी माँ तो हई हैं। क्या वह माँ नहीं हैं है धृन्दावनने इस वातका कोई उत्तर न देकर पूछा--तू अपनी माँके पास रह सकता है 2

चरणने बहुत प्रसन्न होकर सिर हिलाते हुए कहा—हाँ, रह सकता हूँ।

'अच्छा 'कहकर वृन्दावन गाड़ीमें एक ओर मुँह फेरकर छेट गये और सूर्यकी किरणोंसे तपे हुए स्वच्छ आकाशकी ओर देखने लगे।

दूसरे दिन तीसरे पहर नदीसे जल लाने जाते समय कुमुम अपने सदर दर-वाजेकी सिकड़ी लगा रही थी। इतनेमें वारह-तेरह वरसके एक वालकने इधर उधर देखते हुए पास आकर पूछा----तुम कुज वैरागीका मकान वतला सकती हो है

कुमुमने कहा—हाँ, वतला सकती हूँ। कहाँसे आये हो 2

" वाङ्लसे । पण्डितजीने चिट्ठी दी हैं । "

यह कहकर उसने अपने मैळे दुपट्टेमेंसे एक चिट्ठी निकालकर दिखलाई ।

कुुं सुमकी रगोंका लहू उवल उठा। देखा, उपर स्वय उसीका नाम है। चिट्टी खोलकर देखी। बहुत-कुछ लिखा हुआ है—स्वय वृन्दावनके हाथका।

क्या लिखा है, यह जाननेके उन्मत्त आप्रहको प्राणपणसे दवाकर वह लड़केको बुलाकर अन्दर ले गई और उसने पूछा—तुम 'पण्डितजी 'किसे कह रहे थे ? तुम्हें चिट्ठी किसने दी ?

वालकने कुछ चिकत होकर कहा-पण्डितजीने दी है।

कुसुमको पाठशालाका हाल माऌ्म नही था, इसलिए, वह कुछ समझ न सकी। उससे पूछा—तुम चरणके पिताको जानते हो ?

- " हॉ जानता हूँ, वही तो पण्डितजी हैं। "
- " तुम उनसे पढ़ते हो ? "
- " में पढता हूँ और पाठगालामें और भी वहुत-से लड़के पढते हें।"

कुसुम और भी उत्सुक हो गई और उसने अनेक प्रश्न करके इस सम्बन्धकी सब वातें जान लीं। उसे मालूम हो गया कि पाठशाला पण्डितजीके घरमें ही स्थापित है। उसमें लड़कोंको फीस नहीं देनी पड़ती। पण्डितजी वालकोको स्वयं पुस्तकें, स्लेटें-पेन्सिलें आदि खरीद देते हैं। जिन गरीव छात्रोंको दिनके समय अवकाश नहीं मिलता वे सन्ध्या समय पढने आते हे, और जब ठाकुरजीकी आरती हो जाती है तब प्रसाद लेकर हॅसते-खेलते अपने अपने घर लीट जाते हैं। दो लड़के उमरमें बढ़े भी हैं जो पाठशालामें अगरेजी पढ़ते हैं। ये सारी वातें कुसुमने जान लीं और लड़केको फुटाने-बताओ देकर विदा कर दिया। इसके वाद वह चिट्टी खोलकर पढ़ने बैठी।

कुसुमका सुख-स्वप्त मानो किसीने एक प्रवल धक्का देकर भंग कर दिया। पत्र उसीको लिखा गया था, पर उसमें किसी प्रकारका सम्वोधन नहीं, स्नेहकी कोई वात नहीं, यहाँ तक कि आशीर्वाद भी नहीं। और तिसपर यह उसका पहला पत्र था! यद्यपि इससे पहले और किसीने कभी उसे कोई पत्र नहीं मेजा था, पर उसने अपनी सखी सहेलियोंके अनेक पत्र देखे थे। उन पत्रोंसे इस पत्रमें कितना अधिक अन्तर है! इसमें आदिसे अन्ततक केवल कामकी वातें हैं। मुख्य है कुंजनाथके व्याहकी वात। यह वात कहनेके लिए ही वे कल आये थे। उन्होंने स्चित किया है कि मोंने कुंजनाथके व्याहकी वातचीत पक्की कर ली है और व्याहका सारा व्यय भी वही अपने पाससे देंगीं। सभी दृष्टियोंसे यह व्याह हो जाना चाहिए; क्यों कि, इससे कुंजनाथके और उसके साथ स्वयं कुसुमके भी सांसारिक कष्ट दूर हो जायेंगे। यह संकेत प्रायः स्पष्ट रूपसे ही उसमें किया गया है।

एक वार समाप्त कर चुकनेपर उसने फिर उसे एक वार पढनेकी चेष्टा की, पर इस वार सब अक्षर मानों उसकी ऑखोंके सामने नाचने लगे। चिट्ठी वन्द करके वह किसी तरह अपनी कोठरीमें जाकर पड़ गई। अपने इतने बढ़े सौभारयकी सम्भावना भी उसके मनमें आनन्दका तनिक भी आभास न ला सकी।

#### छठा परिच्छेद

कोई महीना भर हुआ, कुंजनाथका व्याह हो गया है। उस दिनसे घृन्दावन फिर नहीं आये। वे विवाहके दिन भी यह कहकर अनुपस्थित रहे कि मुझे ज्वर आ गया है। उनकी मौं केवल चरणको लेकर उसी एक दिनके लिए आई थीं क्योंकि अपने गृहदेवताको छोड़कर वह कहीं दूसरी जगह नहीं रह सकतीं। केवल चरण पींच-छ दिन और भी वहाँ रहा। अपने मनके मुताबिक मौं पाकर हो अथवा नदीमें स्नान करनेके लोभसे हो, उसने लौटकर अपने घर नहीं जाना चाहा। पीछे जबरदस्तीसे उसे घर ले जाना पड़ा। तभीसे कुसुमका जीना दूसर हो गया है।

विवाहसे पहले कुसुमने जो जो आशंकाएँ की थीं, अब उन सबके अक्षरश पूरे होनेका उपक्रम दिखाई पढ़ता था। वह अपने भाईको वहुत अच्छी तरह पहचानती थी। वह जानती थी कि भइया अपनी सासके परामर्शसे यह ऋषपूर्ण गृहस्थी छोड़-कर अपनी समुरालमें जा रहनेके लिए व्यप्न होंगे। ठीक वही हुआ । जिस सिरपर सेहरा वाँघकर कुंज अपना विवाह करने गया था, अब उसपर उसने टोकरा ढोना पसन्द नहीं किया। यदि नलडौंगेके लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे ! विवाहके समय चृन्दावनकी माँने चतुराईसे कुछ नकद रुपये दिये थे। उन्हींसे कुछ माल खरीद करके वाहर रास्तेपर एक छप्पर डालकर वह एक मनिहारीकी दूकान खोलकर वैठ गया। परन्तु, वहीँ एक पैसेकी भी विक्री नहीं हुई। इस एक मासके वीच वह नये कपहे और नये जूते पहनकर तीन-चार बार समुराल आया-गया है। पहले वह कुषुमसे वहुत ढरा करता था, पर अव नहीं ढरता। जब उससे कहा जाता कि घरमें चावल दाल कुछ भी नहीं है, तव वह चुपचाप जाकर दूकानपर वैठ जाता, अथवा कहीं इधर इधर खिसक जाता और फिर दिन-भर घर न आता । चारों ओर देखकर कुसुम वहुत घवराई । उसके पाम जो थोहेसे जमा किये हुए रुपये थे, वे भी सव खर्च होकर समाप्त होने आये। फिर भी कुजने क्षें सं न खोटीं। वह अपनी नई दृकानपर बैठकर सारे दिन तमाखू पिया करता और ऊँघता रहता। जब दो-चार आदमी बैठते, तब वह उन्हें समुरालकी वातें सुनाता और अपनी नई जमीन-जायदादकी फेहरिस्त तैयार करता।

उस दिन कुंज सबेरे उठकर अपने नये वार्निशदार ज्तोंमें तेल लगाकर उन्हें चमका रहा था। कुमुम रसोईघरसे वाहर निकलकर कुछ देर तक उसे देखती रही और फिर बोली—जान पड़ता है आज फिर नलड़ॉगे जाओगे ?

कुंज केवल 'हूँ ' करके अपने काममें लग गया।

कुछ देर वाद कुमुमने कोमल स्वरसे कहा—भइया, अभी तो तुम उस दिन वहाँ गये ही थे, आज जरा जाकर मेरे चरणको न देख आओ! वहुत दिनोंसे लड़केकी कोई खबर नहीं मिली है। मेरा जी घवरा रहा है।

कुंजने चिढकर कहा—नुम्हारा जी तो सभी वातोंमें घवराता है। वह अच्छी तरह है।

कुष्ठमको कोध आ गया, पर उसने उसे रोककर कहा—वह अच्छा ही रहे; फिर भी जाकर उसे एक बार देख आओ। ससुराल कल चले जाना।

कुंजने गरम होकर कहा — कल जानेसे कैसे चलेगा ? वहाँ कोई मरद मानुस तो है नहीं । घर-द्वार जमीन-जायदाद, क्या होता है, क्या नहीं होता, यह सब भार मेरे ही सिर तो है । मैं अकेला आदमी किघर किघर देखूं और सँभाछूँ ?

भाईकी वातचीतके रग-ढंगसे अवकी वार कुमुम कोधित होकर भी हॅस पड़ी। उसने हँसते हॅसते कहा—नहीं भइया, तुम सव सँभाल लोगे। में तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, आज एक वार चले जाओ। सचमुच न जाने क्यों आज उसके लिए मेरा जी घवरा रहा है।

कुंज जूतोंको हाथोंसे हटाकर अतिशय रूखे स्वरमें वोला मुझसे नहीं जाया जायगा। वृन्दावन मेरे च्याहके समय नहीं आये; क्यों, वे क्या हमसे इतने अधिक वहें आदमी हैं जो हमारे यहाँ आ नहीं सके 2

यद्यपि कुंजकी वातें कुसुमके छिए उत्तरोत्तर असह्य होती जाती थीं, फिर भी उसने शान्त भावसे कहा-उस दिन उन्हें ज्वर आ गया था।

कुंज०—नहीं आया था। नलडोंगोमें बैठे हुए इस खबरको सुनकर मेरी सासने तत्काल ही कहा था—झूठ बात है, बालाकी है। उन्हें घोखा देना कोई सहज बात नहीं है। जानती हो, वह घर बैठी बैठी सारे देशका हाल बतला सकती हैं। नमकहराम और किसे कहते हैं 2 इसे ही तो कहते हैं ! में उनका मुँह भी नहीं देखना चाहता।

इतना कहकर कुंजने गम्भीर भावसे खड़े होकर पैरमें जूता पहना।

कुमुम थोड़ी देर तक इस प्रकार स्तब्ध रही मानो उसपर वज्रपात हो गया हो। फिर उसने धीरेसे कहा—वे नमकहराम हैं! तुमने उस दिन उनको ख्व नमक खिलाया था न जिस दिन अपने घर बुलाकर खुद भाग गये थे! भइया, मैं स्वप्नमें भी नहीं सोच सकती थी कि तुम ऐसे हो जाओगे।

इस अभियोगका कुजके पास कोई उत्तर नहीं था, इसीलिए, वह ऐसे भावसे चुपचाप खड़ा रहा मानो कुछ सुना ही नहीं।

कुमुमने फिर कहा — जिसे तुम अपनी जायदाद कहते हो, वह किसकी होती ? तुम्हारा च्याह किसने करा दिया ?

कुजने मुद्दकर उत्तर दिया—कौन किसका ब्याह करा देता है <sup>2</sup> माँ (=सास) कहती हैं कि जब फूल फूलना चाहता है, तव उसे कोई रोक नहीं सकता । ब्याह अपने आप हो जाता है ।

" अपने आप हो जाता है ? "

" होता ही तो है।"

कुमुमने अब और कुछ नहीं कहा । वह चुपचाप अपनी कोठरीमें चली गई } मारे लज्जा और घुणाके उसकी छाती फटने लगी।—छी ! छी ! यदि कहीं वे ये सब वार्ते मुन पार्वे ! मुनेंगे तो सबसे पहले यही कहेंगे कि दोनों वहन-भाई एक ही साँचेमें ढले हैं!

प्राय बीस मिनट बाद जब कुसुमने नये जुतोंका चरमर शब्द सुना, तब उसने बाहर आकर पूछा—कब तक लौटोंगे ?

" कल सवेरे । "

" मुझे इस तरह घरपर अकेले छोड़ जानेमें तुम्हें भय नहीं लगता, लज्जा नहीं आती <sup>2</sup> "

"क्यों, क्या यहाँ कोई वाघ-भाल बैठा है जो तुम्हें खा जायगा <sup>2</sup> में सबेरे ही तो लीट आफँगा।"यह कहकर कुज समुरालको चल दिया।

कुसुमने लौटकर जलते हुए चूल्हेमें पानी डाल दिया और वह जाकर विछोने-पर पढ़ रही।

### सातवाँ परिच्छेद

जिस प्रकार कोई दुष्कर्म करनेवाला अनुतप्त और निरुपाय होकर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, ठीक उसी प्रकारकी आकृति वनाकर वृन्दावनने अपनी मॉके पास जाकर कहा—मॉ, तुम मुझे क्षमा करो और मुझे आज्ञा दो कि में ढूंढ-डाँडकर तुम्हारे लिए एक दासी ले आर्ऊ। मुझसे यह नहीं देखा जाता कि तुम हमेशा गृहस्थीका वोझ ढोती ढोती ही मर जाओ।

माँ ठाकुर-घरमें पूजाकी सामग्री ठीक कर रही थीं। सिर उठाकर वोली— क्या करेगा<sup>2</sup>

" तुम्हारे लिए एक दासी लाऊँगा। वह चरणको देखेगी, तुम्हारी सेवा करेगी और आवश्यकता होनेपर ठाकुरजीकी सेवा-पूजाका काम भी कर देगी। वस, आज्ञा दे दो।"

इतना कहकर वृन्दावन उत्सुक और व्यथित दृष्टिसे अपनी माताके मुखकी ओर देखने लगा।

अय मॉने अपने पुत्रकी वातका मतलव समझा, क्योंकि, स्वजातीय छोडकर साधारण दासी इस घरमें नहीं आ सकती थी। कुछ देर चुप रहनेके उपरान्त मॉने पूछा—यह क्या तू सत्य कह रहा है ?

- " सत्य नहीं तो और क्या झूठ कह रहा हूँ विज्ञ जानती हो कि होश सँभालनेके वाद मैंने कमी तुम्हारे सामने झूठ नहीं वोला।"
- " अच्छा, जरा सोच-समझ छूँ।" कह कर वृन्दावनकी माँ कुछ हॅसीं और अपने काममें लग गईं।

वृन्दावन सामने जा वैठे और वोले—नहीं मॉ, यह न होगा। मैं तुम्हें सोचने-समझनेका समय नहीं दूंगा। यही सोचकर आया हूं कि तुमसे आजा लेकर ही इस कोठरीसे वाहर निकलूँगा। आज्ञा लेकर ही जाऊँगा।

- " सोचने-समझनेके लिए क्यों समय नहीं दोगे ? "
- " मॉ, उसका एक कारण है। तुम सोच-समझकर जो कुछ कहोगी, वह तुम्हारी निजकी वात होगी, मेरी माताकी आज्ञा नहीं होगी। में भला-युरा परामर्श नहीं चाहता, केवल अनुमति चाहता हूँ।"

मोंने सिर उठाकर और थोड़ी देरतक देखते रहकर कहा — किन्तु, जब एक दिन अनुमति दी थी, तुझे मनाया था, तब तो तुने सुना नहीं वृन्दावन !

" यह में जानता हूं। उसी पापके फलसे तो में इस समय चारों ओरसे घिर गया हूं। " यह कहकर घुन्दावनने सिर झुका लिया।

लहदेने यह प्रस्ताव देवल मुझको ही सुख पहुँचानेके लिए किया है, और, इसे कार्य हपमें परिणत करते हुए उसे कैसा लगेगा यह निश्चित रूपमें समझकर माताकी ऑखोंमें जल भर आया। उन्होंने सक्षेपमें कहा—अभी रहने दो वृन्दावन, दो-एक दिन वाद कहूँगी।

वृन्दावनने जिद करते हुए कहा—जिस कारण तुम आनाकानी कर रही हो माँ, वह दो दिन बाद भी न होगा। जिसने तुम्हारा अपमान किया है, यदि इच्छा हो तो तुम उसे क्षमा कर दो, पर में न कहँगा। माँ, अब में नहीं सह मकता, मुझे आज्ञा दे दो, जिससे मैं स्वस्थ होकर जीता रहूँ।

मोंने सिर उठाकर फिर देखा और थोड़ी देर तक सोचकर ठण्डी साँस ठेते हुए कहा—अच्छा जाओ, अनुमति देती हूँ।

वृन्दावनने इस ठण्डी साँसका मतल्य समझ लिया, लेकिन उन्होंने फिर और कोई वात नहीं कही। चुपचाप चरणोंकी धूल सिरपर लगाकर वे कोठरीके वाहर आकर राहे हो गये।

इतनेमें पाठशालाके एक छात्रने आकर उनके हाथमें एक पत्र दिया और कहा—पण्डितजी, यह आपकी चिट्टी है।

मोंने अन्दरसे पूछा--- मृन्दावन, किसकी चिट्ठी है ?

" माऌ्म नहीं। देखता हूं माँ।"

यह कहकर वृन्दावन कुछ अन्यमनस्क होकर अपने कमरेमे चर्छ गये। राोलकर देखा, किसी खीके हाथके सुन्दर और स्पष्ट अक्षर हैं। उसमें न कहीं काटकूट है, और न कहीं वर्णोंकी अशुद्धि। उपर 'श्रीचरणकमलेपु' लिखा हुआ है पर नीचे हस्ताक्षर नहीं है। पहले कभी कुमुमके अक्षर नहीं देखे थे, फिर भी तत्काल समझ लिया कि यह उपीका पत्र है।

उसने लिखा है—'' मेरे भाईको देखोगे तो अव तुम शायद पहचान ही न मकोगे। क्यों, सो किसीसे किमी तरह नहीं कहा जा सकता, यहाँ तक कि तुमसे कहनेमें भी में मारे लजाके गई। जाती हूँ। आज वे फिर ससुराल गये हैं, शायद कल सबेरे लीटेंगे। सम्भव है, कल भी न आवें। क्यों कि वे कह गये हैं कि यहाँ वाघ-भाल नहीं वैठे हैं। मुझे अकेली पाकर कोई खा जायगा, यह आशंका उन्हें नहीं है। तुममें इतना साहस यदि न हो तो मेरे चरणको दे जाना।"

सबेरे भाईसे रज होकर कुसुमने जलते हुए चूल्हेमें पानी डाल दिया और फिर उसे नहीं जलाया। सारे दिन भूखी पड़ी रही। डर और चिन्ताके मारे वह हजारों वार अन्दर-वाहर आई-गई। पर जब सन्ध्या हो गई और यह आशा न रह गई कि कोई आवेगा, और इस कल्पनासे कि इस निर्जन निस्तब्ध घरमें उसे अकेले ही सारी रात वितानी पड़ेगी, जब उसके शरीरमें बारबार कॉंटे उठने लगे तमी उसने सुना कि वाहर चरण जोर-जोरसे 'मों मों ' पुकार रहा है। उस समय उसका अतल जलमें हूबता हुआ मन मानो जमीनपर पर रखकर खड़ा हो गया।

वह दौढ़ी हुई बाहर निकल आई। चरणको गोदमें लेकर और उसके मुँहपर अपना मुँह रखकर इसी वातको जी भरकर अनुभव करने लगी कि मैं अकेली नहीं हूँ।

चरण नौकरके साथ आया था। रातको भोजनादिके वाट कुंजकी नई दूकानमें उसके सोनेकी व्यवस्था की गई | बिछौनेपर लेटकर, चरणको छातीके निकट खींचकर कुसुमने अनेक प्रकारके प्रश्न किये | अन्तमें उसने धीरेसे पूछा—हाँ रे चरन, तेरे वाबूजी क्या करते हैं ?

चरण चटपट वहाँसे उठकर चला और अपने कोटके जेवमेंसे वह एक छोटी-सी पोटली निकाल लाया। फिर उसे कुसुमके हाथपर रखकर वोला—माँ, मैं भूल गया था। वावूजीने यह तुम्हें देनेके लिए दी है।

कुसुमने उस पोटलीको हाथमें छेते ही समझ लिया कि इसमें रुपये हैं। चरणने कहा—वस, इसे देकर ही वावूजी चले गये। कुसुमने व्यप्र होकर पूछा—वह कहाँसे चले गये रे? चरणने हाथ उठाकर बतलाया—वहाँसे, उस जगहसे। "नदीके इस पार तक आये थे?" चरणने सिर हिलाकर कहा—हाँ, आये तो थे।

कुसुमने फिर कोई प्रश्न न किया। वह मारे अभिमानके स्तब्ध होकर पढ़ रही। उस दिन जब दोपहरके समय विना एक वूँद जल पिये चरणको लेकर चले गये, और उसने भी मारे गुस्सेके दोवारा अनुरोध नहीं किया, विक्त ऊपरसे कुछ कड़ी वातें सुना दीं, तबसे कभी एक दिन भी वे दिखाई नहीं दिये। पहले इस रास्तेसे

धाने-जानेके उनके सैकहों काम रहा करते थे, पर अब इधर आनेका कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। उनका न रहा हो, पर अन्तर्यामी जानते हैं कि वह किस प्रकार एक एक करके अपने दिन बिताती है और सबेरे राह देखते देखते सन्ध्या कर देती है। रास्तेमें किसी आनी जाती बैलगाड़ीका शब्द सुनते ही उसकी नसोंका रक्त किम प्रकार तेजीसे दौड़ने लगता है और वह कैसी आशासे आड़में खड़ी होकर टक लगाकर देखा करती है! वे भइयाके ब्याहकी रात नहीं खाये और आज आकर भी दरवाजेंके वाहरसे चुमचाप लौट गये!

फिर उसे उस दिनकी बात याद आई जिस दिन कुज कहोंकी जोड़ी लौटाने गया था और उनके मुँहसे सुन भाया था कि मगवानने उन लोगोंकी चीज उन्हें ही लौटाकर सतर्क कर दिया है।

वह सोचने लगी कि यदि सचमुच ही उनके मनका यही भाव हो गया हो तो ! उसने अपनी ओरसे तो आघात पहुँचानेमें कोई वात उठा नहीं रक्खी है। वार वार प्रत्याख्यान किया है। माँका अपमान करनेमें भी कसर नहीं की है। क्षण-भरके लिए भी उसकी समझमें यह वात किसी प्रकार न आहे कि उस दिन मेरी ऐसी दुर्मित किस तरह हो गई थी। जिस सम्बन्धको वह इतने दिनोंसे प्राण-पणसे अस्वीकृत करती आई है, उसीके विरुद्ध आज उसका सारा शरीर और मन विद्रोह कर उठा। वह वहुत ही कुद्ध होकर तर्क करने लगी—क्यों, यह क्या भेरे हाथसे गढा हुआ सम्बन्ध है, जो मेरे 'नहीं नहीं ' कहनेसे उह जाय थ यदि सचमुच वे मेरे स्वामी नहीं हैं, तो फिर मेरे हृदयकी सारी भिक्त, अन्तरकी सारी कामना, क्यों उन्हींके उपर इस प्रकार एकाप्र हो उठी है थ केवल एक दिनकी तुच्छ सांसारिक वातचीतसे, एक ही वारकी अतिशय खुद्र सेवासे, उनके लिए हृदयमें इतना प्रेम कहाँसे आ गया थ वह वार वार जोर देकर कहने लगी—में चाहे जैसी शपथ खाकर कह सकती हूँ कि वह कभी सत्य नहीं है, मेरी वदना-मीकी वात किसी तरह सच्ची नहीं हो सकती। माँ केवल अपमानकी ज्वालाके मारे आपेसे वाहर होकर यह अपिट कलक मेरे सिर मढ गई है।

कुछ देर तक चुप रहनेके उपरान्त वह फिर मन ही मन कहने लगी—मा मर गई हे, सच-धुठ प्रमाणित होनेका अब कोई मार्ग नहीं रहा। पर में चाहे कुछ क्यों न कहूँ, पर वे स्वय भी तो जानते हैं कि में ही उनकी धर्मपत्नी हूँ। तो फिर वे क्यों मेरी यह अनुचित टिठाई बरदाश्त करते हैं क्यों नेरा करके नहीं

आते ? वे क्यों मेरा सारा दर्प पैरोंसे कुचल कर जहाँ इच्छा हो वहाँ खीचकर नहीं ले जाते ? मैं अस्वीकार या प्रतिकार करनेवाली कौन हूं ? और, उस अस्वीकृतिको मान लेनेका अधिकार उन्हें भी तो नहीं है !

सहसा उसका सारा शरीर काँप उठा जिसके कारण उसके साथ लिपट कर सोये हुए चरणकी तन्द्रा मंग हो गई। उसने कहा—क्या है माँ ?

कुसुमने उसे कलेजेसे लगाकर धीरेसे कहा—वेटा चरण, वतला तो, तू किसे ज्यादा प्यार करता है <sup>2</sup> वावूजीको या मुझको ?

चरणने तुरन्त उत्तर दिया-तुमको ।

" वड़ा होनेपर अपनी मॉको खानेको देगा चरण ? "

" हों दूँगा।"

" जब तेरे वावूजी मुझे निकाल देंगे, अब तू अपनी माँको आश्रय देगा ?" "हाँ, दूंगा।"

चरण यह तो नहीं समझता था कि माँको किस अवस्थामें क्या देना होगा, पर, इतना अवश्य समझ गया था कि किसी भी अवस्थामें अपनी नई माँके लिए कुछ भी अदेय नहीं हो सकता।

कुमुमकी आखोंसे ऑसुओंकी बूँदें निकल निकलकर वहने लगी। जब चरण सो गया, तब वह ऑस् पोंछकर उसकी ओर देखती हुई मन ही मन कहने लगी—मेरे लिए डर क्या है! मेरा लड़का है, चाहे और कोई मुझे आश्रय न दे, यह तो देगा ही।

दूसरे दिन सूर्योदयके कुछ ही उपरान्त जब माता और पुत्र नदीमे स्नान करके घर लीटे तब उन्होंने देखा कि एक प्रौढा स्त्री ऑगनमें खडी हुई अनेक प्रकारके प्रश्न कर रही है और कुंजनाथ विनयपूर्वक यथायोग्य उत्तर दे रहा है। वह कुंजनाथकी सास थी। वह केवल कुत् हलवण ही अपने दामादका घर-त्रार देखने नहीं आई थी विलक स्वयं अपनी आँखोंसे देखकर इस वातका निर्णय करने आई थी कि अपने एक-मात्र कन्या-रत्नको किसी दिन यहाँ मेजना निरापद है या नहीं।

सहसा कुमुमको आते देखकर वह अवाक् होकर उसके मुँहकी ओर देखने लगी। योवन-श्री उसके गीले वस्त्रोंमें नहीं समाती थी। शरीरका कंचनका-सा -रग गीली घोतींमसे फूटकर वाहर निकला पहता था। उसके गीले वाल सारी पीठपरसे होते हुए घुटनोंको स्पर्श करते झूल रहे थे। वाई ओर उसकी कमरपर

एक भरा हुआ घड़ा था और दाहिने हायसे वह चरणका वार्यों हाथ पकहे हुए थी। चरणके हाथमें भी पानीसे भरा हुआ एक छोटा लोटा था। ससारमें ऐसी मातृमूर्ति शायद ही कभी दिखाई पड़ती है और जब पड़ती है तव अवाक होकर ही उसकी ओर देखते रह जाना पड़ता है। कुंजनाथ भी टक लगाकर उसकी ओर देख रहा है, यह देखकर कुसुमको बहुत लज्जा हुई। वह जल्दीसे वहाँसे जा ही रही थी कि कुंजकी सास वोल उठी—यही है कुसुम शायद 2

कुंजने प्रसन्न होकर कहा-हौं मों, यह मेरी बहन है।

सारा ऑंगन गोवरसे लिपा हुआ था, इसलिए, कुसुमने पानीका घड़ा वहीं रखकर उसे प्रणाम किया। माँकी देखादेखी चरणने भी प्रणाम किया।

वह बोली—मुझे याद आता है कि मैंने इस लक्किको कहीं देखा है। लक्किने तुरन्त ही अपना परिचय दिया—मैं चरण हूँ। मैं दादीके साथ तुम्हारे घर मामाजीकी वह देखनेके लिए गया था।

कुसुमने स्नेहपूर्वक हैंसते हुए चरणको अपने पास खींच लिया और कहा— नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहना होता। ऐसे कहना होता है कि मामीको देखने गया था।

कुजकी सासने कहा—शायद घृन्दा वैष्णवका लढ़का है १ इस वित्ते-भरके लढ़केकी वातें तो मुनो !

दारण विस्मयके कारण कुमुमका हैंसता हुआ चेहरा तुरन्त काला पड़ गया। उसने एक वार अपने भाईके मुँहकी ओर देखा, एक वार उस अतिशय अशिक्षिता अप्रियवादिनीके मुँहकी ओर देखा और तब घड़ा उठाकर और लड़केका हाथ पकड़कर वह रसोईघरमें चली गई। अकस्मात् यह क्या हो गया!

कुंज निर्वोध है, तथापि सासकी ऐसी रुखाईकी बात उसके कार्नोमें भी खटकी। विशेषत इस कारण कि वह अपनी वहनके स्वभावसे भली भाँति परिचित है। उसका चेहरा देखकर उसने अनुमान कर लिया कि इस समय उसके मनका भाव कैसा हो गया है। वह मन ही मन उद्दिम हो उठा।

उसने समझ ित्या कि अब कुमुम इसे किसी तरह नहीं देख सकेगी। उसकी सास भी मन ही मन लिजत हुई। ठीक इस तरह वह भी नहीं कहना चाहती थी। केवल शिक्षा और अभ्यासके दोपसे ही उसके मुँहसे निकल गया था।

रसोईघरमेसे कुमुमने गोकुलकी विधवाकी ओर भली भाँति देखा। अवस्था अभी पूरे चालीस वर्षकी नहीं हुई। उसकी घोती तो विना किनारीकी साबी ही है, परन्तु गलेमें सोनेका हार, कानोंमें वालियों, बाँहोंमें अनन्त और वाजूवन्स है। अपनी साससे तुलना करनेपर उसे घृणा-सीहो आई।

उसकी कुंजसे वार्तें हो रही थी। क्या वार्तें थीं, सो न सुन सकनेपर भी उसने यह अच्छी तरह समझ लिया कि मेरे ही सम्बन्धमें हो रही हैं।

कुंजकी सास पान भोर सुरती कुछ अधिक खाती है। यह काम सबेरेसे ही शुरू होकर सारे दिन दनादन चलने लगा। स्नानके उपरान्त उसने तिलक-सेवाका \* अनुष्ठान अच्छी तरह सम्पन्न किया। इन दोनों अनुष्ठानोंकी सारी सामग्री वह अपने साथ ही लेती आई है, यहाँ तक कि मुंह देखनेकी छोटी भारसी तक नहीं भूली है।

कुसुम नित्य-पूजा समाप्त करके रसोई करने वैठी थी कि वह भी पास आ वैठी और इधर उधर देखकर कुछ हँसकर वोली—क्यों जी, न तो तुम्हारे गलेमें माला है और न तुमने तिलक-सेवा ही की है। तुम कैसी वैष्णवकी लडकी हो बेटी ?

कुषुमने सक्षेपमें उत्तर दिया-मैं यह सब नहीं करती।

"नहीं 'कहनेसे नहीं काम चलेगा ? तव तो कोई तुम्हारे हाथका पानी भी न पियेगा ! "

कुसुमने मुइकर पूछा——तो फिर मैं आपके लिए रसोईका अलग इन्तजाम कर दूँ ?

"मैं तो घरकी ठहरी, तुम्हारे हाथका खाही लेंगी पर दूसरा कोई तो नहीं खायगा ? "

कुसुमने कोई उत्तर नहीं दिया।

इतनेमें कुंजने आकर पूछा---कुसुम, चरण कव आया ?

कुसुम-कल सन्ध्याको ।

कुजकी सासने कहा — अभी अभी तो सुना था कि वृन्दा वैष्णव इसे नहीं। प्रहण करेगा, पर उसने अपने लड़केको तो नौकरके साथ भेज दिया है!

कुंजने चिकत होकर पूछा — यह वात तुमने कहाँ सुनी माँ ?

सासने गम्भीर होकर कहा—मेरे और भी चार कान और चार आँखें हैं। बेटा, जो कुछ सुना है विलक्कल ठीक सुना है। उन लोगोंने इतना कहा-सुना,

<sup>\*</sup> वैष्णवोंकी सारे अगोंको चन्दन-तिलक्से चर्चित करनेकी किया।

समझाया, दौद-धूपकी, फिर भी तुम्हारी वहन राजी नहीं हुई । लोग तो दस तरहकी वातें कहेंगे ही । मुहल्रेमें कई जवान लड़के हैं । तुम्हारी वहनकी यह चढती अवस्था है, ऐसा बढिया कचन-सा रंग है । लोग कहते हैं—मन और मोती एक ही जैसा होता है । पैर फिसलनेमें, मन डिगनेमें कितनी देर लगती है बेटा 2

कुंजने समर्थन करते हुए कहा-हॉ, ठीक ही कहती हो माँ।

कुं सुमने सहसा सिर उठाकर और औं सें तरेरकर कहा—भइया, तुम यहाँ वैठे क्या कर रहे हो <sup>2</sup> उठ जाओ यहाँसे ।

कुज तो सहमकर वहाँसे उठने लगा, पर उसकी सासने गरम होकर कहा— भइयाके ढँकनेसे तो और लोगोंकी भाँखोंपर परदा पड़ नहीं जायगा बेटी! अभी तुम नदीसे स्नान करके, सिरके वाल खोले, गीली धोतीसे घर आई हो, अब तुम्हारे भाई ही छातीपर हाथ रखकर कहें कि तुम्हें इस अवस्थामें देखकर मुनियोंका मन भी ढोल जाता है या नहीं 2

कुसुमने जोरसे चिल्लाकर कहा — तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ भइया, खड़े खड़े सुनते मत रहों, — चले जाओ यहाँसे !

उसका यह चिल्लाना और भुँह-आँखें देखकर कुंज घवराकर भागा । कुछुम चूल्हेपरसे तरकारीकी कड़ाही धमसे नीचे पटककर जल्दीसे रसोईघरके वाहर हो गई।

कुजि सासका मुँह स्याह पढ़ गया। वह वहीं वैठी रही। उसका खयाल था कि मुझसे वढकर कलह-वीर ससारमें और कोई नहीं है। उमने स्वप्नमें भी नहीं सोचा था कि यह निस्सहाय और गरीव लड़की भी मुझे इस प्रकार हतप्रभ करके चली जायगी।

#### आठवाँ परिच्छेद

क्यों मो तो कुमुम नहीं समझ सकी, पर इस वातमें उसे सन्देह नहीं रहा कि उस दिन भाईकी सास झगड़ा करनेका सकल्प करके ही आई थी। इमके मिवा उसके कहनेका मतलब यही जान पड़ा कि मानो वृन्दाबनकी प्रहण करने और ले जानेकी उच्छा रहनेपर भी कुमुम किसी विशेप और गूढ़ कारणसे ही नहीं गई है। वह गूढ़ कारण सम्भवत क्या है, यह उससे तो छिपा है ही नहीं, वह जानती ही है, स्वयं वृन्दाबनने भी उसका आभास पाकर ले जानेका प्रस्ताव परित्यक्त कर दिया है। इस संकेतने ही कुसुमको इतना आपेसे वाहर कर दिया था, पर साथ ही वह यह भी समझ गई थी कि मेरा इस प्रकार रसोईघरसे उठकर चला आना अच्छा नहीं हुआ।

कुंजकी सासने सारे दिन भोजन नहीं किया, अन्तमें वहुत कुछ मनाने-थपाने और खुशामद करनेपर रातको किया। उसकी मान-रक्षाके लिए कुंज दिन-भर अपनी वहनको बुरा-भला कहता रहा, पर गुस्सा और मान-अभिमान समाप्त हो जानेपर भी उसने वहनसे एक बार भी भोजन करनेके लिए नहीं कहा। दूसरे दिन सबेरे जब कुजकी सास अपने घर जाने लगी, तब कुसुमने प्रणाम किया और उसके पैरोंकी धूलि सिरपर चढाकर वह उसके सामने खडी हो गई। पर कुंजकी सास बोली नहीं। विल्क उसने अपने दामादको लक्ष्य करके कहा—तुम्हें अपना घर—वार जमीन-जायदाद देखनी चाहिए। यहां वहनके पास बैठे रहनेसे तो काम नहीं चलनेका!

कुसुमकी ओरसे इस वातका कोई उत्तर नहीं था, इसीलिए वह चुपचाप सिर झुकाकर सुनती रही। सच तो है, भला भाई यहाँ वहाँ दोनों जगहका काम कैसे सँभालेगा ?

इस वातको प्रायः दो मास वीत गये। इस वीचमें ही कुंजको उसकी सासने मानो विलकुल ही तोइ-फोडकर नये सिरेसे गढ डाला है। अव वह प्राय यहाँ नहीं रहता। और जब रहता है, तब अच्छी तरह वात नहीं करता। कुसुम सोचती है कि ऐसा आदमी एकदम ऐसा कैसे हो गया! यदि वह जानती कि संसारमें ऐसे ही लोग ऐसे हो जाते हैं, इतना परिवर्तन कुंज सरीखे सरल और अल्पवुद्धि लोगोंमें ही हो सकता है, तो दुख उसे शायद इतना अधिक असह्य न होता। भाई-वहनमें वह स्नेह नहीं रहा है, अव लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। लड़ने झगड़नेकी न तो कुसुमकी प्रवृत्ति ही होती है और न साहस ही। उस दिन घरमें केवल एक रातके लिए अकेले रहनेमें वह भयके मारे व्याकुल हो गई थी पर अव न जाने कितनी रातें अकेले ही काट देनी पडती हैं। अवश्य ही दु खमें पड़नेके कारण उसका भय भी मिट गया है।

इन सव दु खोंकी भी वह इतनी परवा नहीं करती, किन्तु, उसके मनमें उठते वैठते यह वात कॉटेकी तरह चुभती है कि मैं भाईकी गलप्रह वन रही हूँ। रह रहकर वह सोचती है कि यदि अब मैं एकाएक मर जाऊँ, तो भी शायद भाईकी आँखमेंसे एक बूँद आँसू न निकलेगा। भविष्यमें होनेवाली भाईकी इस निष्ठुर चुटिको तव वह अपनी आँखोंके जलसे घोनेके लिए घरके किवाहे बन्द करके वैठ जाती और फिर दिन-भर नहीं खोलती। जब जी वहुत भारी हो जाता, तव चरणकी वार्ते सोचने लगती। केवल वही जब तब भीं माँ करता हुआ दौड़ा आता और किसी प्रकार उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता।

उसीके हाथसे एक दिन उसने सारे सकोचसे छुट्टी लेकर बृन्दावनको एक पत्र भेजा था। उसमें जो सकेन था, बृन्दावनके निकट वह विल्कुल निष्फल हुआ। कारण, जिस प्रत्युतरकी कुयुमने आशा और प्रतीक्षा कर रखी थी, वह तो आता ही क्या, कागजपर लिखा हुआ दो सतरका जवाब भी न आया। आये केवल कुछ रुपये, और विवश होकर, निरुपाय होकर कुयुमको वे ले लेने पहे। कल रातको कुंज घर आया है। आज सबेरे लौट जानेके लिए तैयार होकर वाहर आते ही कुयुम उसके पास आकर खड़ी हो गई। वह आजकल न तो किसी वातके लिए भाईसे अनुरोध करती है और न किसी वातके लिए उसे मना ही करती है। न जाने आज क्या हुआ कि वह कोमल स्वरसे कह वैठी—भइया, क्या इतनी जल्दी चले जाओं र रसोई बननेमें देर नहीं होगी। दो कीर खाकर ही जाओ न ?

कुजने मुँह फेरकर और आकृति विगाइकर कहा—जो सोचा था वही हुआ, मुझे चलते समय टोक दिया!

लाचारीमें पड़कर कुसुमने बहुत-कुछ सहन करना सीख लिया था, पर इस अकारण मुँह बनानेने उसके सारे शरीरमें मानो आग लगा दी। उत्तरमें उसने उसी प्रकार मुँह तो नहीं विगाझा, पर बहुत ही कठोर स्वरमें कहा—हरो मत भइया, तुम मरोगे नहीं। नहीं तो आज तक मैंने तुम्हें चलते समय जितने बार टोका है उतनेमें, यदि आदमी होते तो कभीके मर गये होते!

" में आदमी नहीं हूँ ?

" नहीं, विल्लो कुत्ता भी नहीं हो —वे तुम्हारी अपेक्षा अच्छे होते हैं, —ऐसी नमकहरामी नहीं करते।" यह कहकर वह जल्दीसे कोठरीमें चली गई और जोरसे द्वार वन्द कर लिया। कुज कुछ समय मूटके समान खड़ा रहकर धीरे घीरे चला गया।

वाहरका दरवाजा वैसा ही खुला पड़ा रहा । कोई घटेभर वाद उसी खुले हुए -दरवाजेसे चृन्दावनने चुपचाप प्रवेश किया और वे सव कुछ देखकर चिकत हो गये पाण्डतजा

80

कुंजकी कोठरीमें ताला वन्द, कुसुमकी कोठरी अन्दरसे वन्द और रसोईघर खुला हुआ। उसके भीतर झॉकते ही एक कुत्ता खाना छोड़कर 'केंक्रॅ केंक्रॅ ' करता, लज्जा और आक्षेप प्रकट करता हुआ जल्दीसे वाहर हो गया।

रसोई कुछ तो हो चुकी थी और कुछ वाकी थी—चूल्हा ठण्डा हो गया था। चरण नौकरके साथ साथ पैदल क्षा रहा था, इसलिए कुछ पिछड़ गया था। कोई दस मिनट वाद वह जोर जोरसे मॉ मॉ चिछाता हुआ और पास पडोमके लोगोंको अपने आनेका समाचार देता हुआ अन्दर आ पहुँचा। सहसा लड़केकी पुकारसे कुमुमके दरवाजा खोलकर वाहर होते ही ऑम्अोंसे भरी हुई उसकी आँखोंकी श्रान्त विपन्न दृष्टि सबसे पहुँछे वृन्दावनके विस्मय-विह्वल जिज्ञामु नेत्रोंपर जा पड़ी।

न तो कुसुमने आशा ही की थी और न कल्पना ही कि ये इस प्रकार अक-स्मात् आ जायेंगे। एक कदम पीछे हटकर उसने ऑचलसे माथा उका और कोठरी मेंसे एक आसन लाकर बिछा दिया कि इतनेमें चरण दौड़कर आया और पैरोंसे लिपट गया। कुसुमने गोदमें उठाकर उसका मुँह चूमा और वह हटकर एक खम्मेकी ओटमें खड़ी हो गई।

मोंके मुंहकी ओर देखकर चरणने रुंआसे स्वरमें कहा—वावूजी, मां तो रो रही हैं।

वृन्दावन यह जान गये थे। पूछा — क्या वात है ? किस लिए वुला भेजा था ? कुसुम उस समय तक भी अपने आपको सँभाल नहीं सकी थी, इसलिए उत्तर न दे सकी।

वृन्दावनने फिर पूछा---विद्वीमें लिखा था कि आकर भइयासे भेंट कर रुना। वे कहाँ हैं ?

कुसुमने रुंधे हुए गलेसे कहा—मर गये ! " अरे, मर गये ? क्या हुआ था ? "

उनके गम्भीर स्वरमें जो व्यंग छिपा हुआ था, वह इस दु खके समय कुसुमको बहुत लगा। वह अपनी अवस्था भूलकर जल उठी और वोली—देखो, हँसी मत करो। मेरी देह जल-भुन रही है। इस समय यह सब अच्छा नहीं लगता। तुम्हें बुला मेजा था, इसलिए तुम उसका वदला इस तरह चुकाने आये हो?

यह कहकर उसने रो दिया।

ł

उसका दवा हुआ रोना चृन्दावनने साफ सुन लिया, फिर भी वह उन्हें तनिक

भी विचलित न कर सका। थोड़ी देर वाद उन्होंने पूछा—मुझे किस लिये बुलवा भेजा है ?

कुछमने आँसू पोंछते हुए भारी स्वरसे कहा— आओ ही नहीं, तो मैं कहूँ किससे १ पहले तो तुम अपने कामसे भी इधर आया-जाया करते थे, पर अब तो भूलकर भी इस रास्ते पैर नहीं रखते।

वृन्दावनने कहा—भूल नहीं सकता, इसीलिए नहीं रख सकता। भूल सकता तो शायद आता। खैर, इन सव वार्तोंको जाने दो, कहो क्या वात है 2

कुमुम-इस तरह ताने मारनेसे कहीं कहा जाता है!

वृन्दावन हँसे और शान्त भावसे वोले—ताने नहीं मारता, भले भावसे ही जानना चाहता हूँ। अच्छा तो जिस तरह कहनेमें सुभीता हो, उसी तरह कहो }

कुसुमने कहा—मैं बहुत दिनोंसे अपेक्षा कर रही हूँ कि तुमसे एक बात पूर्क्सूगी,—मला यह बात किसने फैलाई थी कि मैं सिरके बाल खोले राह-बाटमें अपना रूप दिखाती फिरती हूँ  $^2$ 

यह प्रश्न सुनकर वृन्दावन कुछ देर तक अवाक् हो रहे और फिर बोले---मैंने । उसके बाद ?

" मैंने यह नहीं कहा कि तुमने यह वात फैलाई थी, ऐसा कभी सोचा भी नहीं। पर—"

वृन्दावन वात समाप्त होनेके पहले ही बोल उठे—पर उस दिन तो कहा भी था और सोचा भी था। में वड़ा आदमी होकर उस दिन तुम्हें सतानेके लिए ही अपनी माँ और भाइयोंको लेकर खाने आ गया था,—उस दिन जो कर सका, आज नहीं कर सकता 2 उस अपराधका दण्ड मेरी माँको देनेमें भी तुम नहीं चूकीं!

कुसुमने वहुत ही व्यथित और लिजित होकर घीरे घीरे कहा—मुझसे वहुत ही वहा अपराध हो गया। उस समय में तुम्हें पहचान नहीं सकी थी।

" अब पहचान लिया ?

कुमुम चुप हो रही। वृन्दावन भी कुछ देरतक चुप रहनेके उपरान्त सहसा बोल उठे--अच्छी वात है। अभी एक कुत्ता तुम्हारे रसोईघरमें घुसकर सारे वरतन-भोंडे और सारी रसोई खराव कर गया!

कुसुमने कुछ भी उद्देग या चचलता प्रकट न करके यहुत ही शान्त भावसे

उत्तर दिया—कर जाने दो। मैं तो खाऊँगी नहीं,—पहले मालूम होता तो रसोई भी नहीं करती।

" शायद आज एकादशी\* है ? "

कुमुमने सिर झुकाकर कहा -- माछ्म नही । वह सव मैं नहीं करती ।

" एकादशी नहीं करतीं ? "

कुसुम उसी प्रकार सिर झुकाये हुए निरुत्तर खड़ी रही।

वृन्दावनने सन्दिग्ध स्वरसे कहा--आगे तो करती थीं । अब एकाएक क्यों छोड़ दी ?

वार वार आघात पाकर कुमुम अधीर हो उठी थी। उसने खिसिया कर कहा—नहीं करती, मेरी खुशी। कोई जान-वूझकर अपना सर्वनाश नहीं करना चाहता, इसी लिए नहीं करती। भइयाका व्यवहार असहा हो गया है, पर सच कहती हूँ, तुम्हारे व्यवहारसे तो जी चाहता है कि गलेमें फाँसी लगाकर मर जाऊं।

वृन्दावनने कहा—नहीं, ऐसा मत करना । मेरे व्यवहारका विचार फिर कभी हो जायगा, न होगा, तो भी कोई हानि नहीं । पर भइयाका व्यवहार क्यों असहा हो गया ?

कुमुमने बहुत ही उत्तेजित होकर उत्तर दिया—उसकी वही भारी कहानी है। उसे मुनानेका धैय मुझमें नहीं है। सार यह है कि अब वे अपना घरबार छोड़-कर मेरी फिकर नहीं कर सकते। उनकी सासका हुकम नहीं है। मुझे खाने-पहननेको देना भी वन्द कर दिया है। यदि चरण अपनी माका भार अपने ऊपर न छे छेता, तो अबसे बहुत पहले ही में सूखकर मर गई होती। इस समय में—इतना कहकर वह सहसा रुक गई और सोचने लगी कि और कुछ कहना उचित है या नहीं, और तब फिर बोली—अब में पूर्ण रूपसे तुम्हारी गलप्रह हूँ। इसी-लिए यहाँ एक दिन,—एक क्षण-भर भी नहीं रहना चाहती।

वृन्दावनने हँसते हुए पूछा-इसीलिए नहीं रहना चाहतीं ?

कुसुमने एक वार आँखें उठाकर फिर नीचा सिर कर लिया। इस सहज सहास्य प्रश्नमें जो तीक्ष्ण ताना था, उसने उसे गहरी चोट पहुँचाई।

चृन्दावनने कहा—चरण अपनी माँका भार अवश्य लेगा, पर तुम कहाँ रहना चाहती हो  $^2$ 

<sup>\*</sup> वंगालमें विघवायें ही एकादशी करती हैं, सधवायें नहीं।

कुसुमने उसी प्रकार सिर झुकाये हुए कहा—मैं कैसे जानूँ १ वे ही जानें।
"वे ही कौन १—में १"

कुसुमने मौन रहकर ही मानी प्रकट किया—हाँ।

वृन्दावनने कहा—सो नहीं हो सकता। में तुम्हारी किसी वातमें हाथ नहीं डाल सकता। केवल माँ डाल सकती हैं। उनके साथ तुमने चाहे जो आचरण किया हो, फिर भी तुम चरणका हाथ पकदकर उनके पास चली जाओ,—उपाय वे अवश्य कर देंगी।—पर, तुम्हारे भाई <sup>2</sup>

कुसुमकी ऑंखोंसे ऑंस् झर पड़े। उसने उन्हें पोंछते हुए कहा—मेंने कहा तो कि मइया मर गये हैं। पर यह तो बतलाओ कि मैं किस प्रकार दिनके समय पैदल चलकर भिक्षुककी भाँति तुम्हारे गाँवमें जाऊँगी <sup>2</sup>

वृन्दावनने कहा—यह तो मैं नहीं जानता, पर जा सकतीं, तो अच्छा होता। इसके सिवा और कोई सीधा रास्ता मुझे नहीं दिखाई देता।

कुष्ठमने कुछ देर चुप रहनेके उपरान्त कहा—मैं नहीं जाऊँगी।
" तुम्हारी खुशी।"

बहुत ही सक्षिप्त और सीघा सादा उत्तर था। इसमें कोई छिपा हुआ अर्थ या अस्पष्टता नहीं थी। अब कुसुम सचमुच ही डर गई।

धोड़ी देर तक सिर उठाये वह इस बातकी प्रतीक्षा करती रही कि वृन्दावन और कुछ कहते हैं या नहीं। इसके उपरान्त उसने बहुत ही नम्न और कुछिठत भावसे कहा—पर अब यहाँ भी तो मेरे खहे रहनेके लिए कोई स्थान नहीं है। में भइयाको भी दोष नहीं देना चाहती, क्योंकि, जो अपना अनिष्ट करके दूसरोंका भला नहीं करना चाहता, उसे दोष नहीं दिया जा सकता। पर तुम तो मुझे इस फ्रकार झाइकर नहीं फॅक दे सकते 2

वृन्दावन कोई उत्तर न देकर उठ खड़े हुए और बोले—अब देर हो रही है। चरण, तू यहाँ रहेगा या चलेगा रे रहेगा रे अच्छा रह।—और तुम्हारी इच्छा हो तो आना। मेरा विश्वास है कि यदि तुम चरणका हाथ पकड़कर माँके सामने जा खड़ी होतीं, तो तुम्हारा कोई बहुत बड़ा अपमान न होता। खैर, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर ज्यों ही यृन्दावनने पैर बढाया, त्यों ही सहसा कुलुमने चरणको गोदसे उतार दिया और सीधे खड़े होकर कहा—आज मैं सब समझ गई। अपने इतने बड़े दु खकी वात मुँह खोलकर कहनेपर भी जब तुमने खड़े

होकर कहा, 'देर हो रही है, जाता हूँ।' और मैं कितनी निराश्रय हूं, यह जानते हुए भी जब आश्रय नहीं देना चाहा, तब अब न तो मुझे तुमसे कुछ कहना है और न कोई आशा ही है। फिर भी, मैं एक बात पूछती हूँ। बतलाओ, ठीक ठीक जवाब दोगे ?

वृन्दावनने क्षुच्थ और विस्मित होकर सिर उठाकर कहा—दूँगा। मैंने आश्रय देनेसे इन्कार नहीं किया, विल्क, तुमने ही भाश्रय प्रहण करनेसे वार वार इन्कार किया है।

कुमुमने दृढतापूर्वक कहा—सूठ वात है। उस समय मेरे भाग्यके दोषसे न जाने मुझमें क्या दुर्मति आ गई थी कि में मॉके मनपर आघात करके वहुत वहा अपराध कर वैठी। अन्तर्यामी जानते हैं कि उसका दु.ख मरनेपर भी दूर न होगा। इसलिए आज में सास, स्वामी, पुत्र, घर-वार सब कुछ रहते हुए भी दूसरेके सिरका भार बनी हुई हूँ, निराश्रय हूँ। आज तक समुरालका मुँह न देख सकी। मेरा अपराध कितना ही बड़ा क्यों न हो, फिर भी में उस घरकी वहू हूँ। तुम मुझसे कैसे कह रहे हो कि में भिखारियोंके समान दिनके समय सब लोगोंके सामने पैदल चलकर वहाँ जाऊँ र तुम्हें और कोई सीधा रास्ता दिखाई ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया, जानते हो र—हम लोग बहुत गरीव हैं; मेरी माँने भीख माँग माँगकर हम दोनों भाई-वहनको पाला-पोसा और वड़ा किया और भइया उंछवृत्ति करके अपने दिन बिताते रहे। इसलिए तुमने सोचा कि भिखा-रिणीकी लड़की यदि भिखारिणीके ही समान जायगी तो इसमें कौन-सी वड़ी वात है। पर यह तुम्हारी बड़ी भारी भूल ही नहीं है, असह्य दर्प भी है। में यहीं रहकर भूखों मर जाऊँगी, पर तुम्हारे आगे हाथ फैलाकर तुम्हारी हूँसी-मजाकके लिए सामग्री न जुटाऊँगी।

वृन्दावन अवाक् होकर खड़े खड़े सुनते रहे और वोळे---जाता हूँ । मुझे अब और कुछ नहीं कहना है ।

कुसुमने भी उसी प्रकार उत्तर दिया—जाओ। पर जरा ठहरो। एक वात और है। कृपाकर झूठ न वोलना। मैं पूछती हूँ कि क्या मेरे सम्बन्धमें तुम्हें कोई सन्देह उत्पन्न हुखा है? यदि हुआ हो तो मैं तुम्हारे सामने खडी होकर शपथ करती हूँ कि—

धुन्दावन दो-एक कदम आगे बढ़ गये थे, स्ककर खड़े हो गये और बहुत ही

चिकत होकर वीचमें ही रोककर बोले—यह क्या, व्यर्थ शपथ क्यों करती हो ? मेंने तुम्हारे सम्बन्धमें कुछ भी नहीं सुना है। फिर उसके आधे खुले हुए मुखकी ओर देखकर मृदु, पर इद भावसे कहा—इसके सिवा किसीकी चाल-चलन और गित-विधिपर दृष्टि रखना मेरा स्वमाव नहीं है, और यह उचित भी नहीं है। तुम्हारे स्वमाव या चरित्रके सम्बन्धमें मुझे कुछ भी छुत्रहुल नहीं है और न में उसकी कोई आलोचना ही करना चाहता हूँ। में सबको ही अच्छा समझता हूँ, तुम्हें भी बुरा नहीं समझता।

यह कहकर वृन्दावन धीरे धीरे वाहर निकल गये। कुसुम वज्राहतकी भाँति निर्वाक् निस्तन्ध हो रही। चरणने पूछा---माँ, नवीमें नहाने नहीं चलोगी?

कुमुमने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चरणको छेकर धीरे धीरे अपनी कोठरीमें जाकर खाटपर पढ़ गई और उसे खूव जोरसे कछेजेसे लगाकर फूट फूटकर रोने लगी।

#### नवॉ परिच्छेद

वहुत दिन कट गये हैं। माघ समाप्त होकर फाल्गुन आ पहुँचा है। चरण तबसे जो गया फिर लौटकर नहीं आया! यह वात बहुत ही स्पष्ट है कि उसे आनेसे जबरदस्ती रोका गया। अर्थात् वे लोग किसी प्रकारका सम्बन्ध रखना ठीक नहीं समझते। उधरका कोई समाचार भी नहीं और उसने भी इस वातकी प्रतिज्ञा कर ली है कि अब में कभी चिट्ठी-पत्री लिखकर अपने आपको अपमानित न कर्हगी! भइयाका वही एक ही भाव बना हुआ है। सब प्रकारसे मानो कुमुमके प्राण वाहर निकलनेकी तैयारी करने लगे हैं। इस वीचमें उसने प्रकारय-रपसे घरसे वाहर निकलना और पहलेकी माँति अपनी सखी-सहेलियोंसे मिलनाजुलना भी विलद्धल बन्द कर दिया है। कुछ रात बाकी रहते ही वह नदीमें जाकर स्नान करके जल भर लाती और हाटके दिन गोपालकी माँ उसके लिए हाटसे सब सामग्री ला देती। इस प्रकार बाहरकी सभी वातोंसे अपने आपको जिलद्धल अलग कर लेनेसे उसके भारी और लम्बे दिन सचमुच ही वड़े दु रासे वीत रहे हैं।

कुमुम मुईका काम बहुत अच्छा कर सकती है। जो कोई उसे जितना पारिश्रमिक देता, वही प्रसन्नतासे वह उतना ही ग्रहण कर लेती और यदि कोई उसे पारिश्रमिक देना भूल जाता, तो वह भी भूल जाती। इन्हीं सब बड़े बढ़े गुणोंके कारण पास-पड़ोसके लोगोंकी अधिकांश मशहरियाँ, तिकगोंके गिलाफ, विद्यानेकी चादरें आदि वही सींया करती। आज तीसरे पहर वह अपने घरके सामने एक चटाई विद्याकर एक अर्ध-समाप्त मशहरी समाप्त करने वैठी थी कि उसके हाथकी मुई अचल हो रही। वह उसी पहले दिनकी आद्यन्त घटनाको लेकर अपने मन ही मंन खेल करने लगी।

जिस दिन वृन्दावन दल-बलसिहत उसके भगोहे भाईका निमन्त्रण स्वीकार करके आये थे, और वहुत ही असमंजसमें पहकर लाज-शरम त्यागकर उसे मुखराकी भोंति पहले पहल अपने स्वामीसे सम्भाषण करना पड़ा था, उस दिनकी सव बातें उसे याद था गई। जिम समय दु.ख उसके लिए असह्य हो जाया करता, उस समय वह सव काम-धन्धा छोड़कर इसी स्मृतिको लेकर चुपचाप बैठी रहा करती। माता जिस प्रकार अपने एक मात्र शिशुको लेकर अनेक प्रकारसे हिला-डुलाकर लाइ-चाव करती है, उसी प्रकार वह भी अपनी इस एक मात्र स्मृतिको अनिर्वचनीय प्रमिक साथ अनेक प्रकार और अनेक ओरसे उलट-पुलटकर असीम तृप्ति अनुभव करती। उस समय मानो उसका सारा दु ख घोया-पोंछा जाता। उस दिनका उन दोनोंका वाद-प्रतिवाद, सव लोगोंकी चोरीसे भोजनका आयोजन, फिर रसोई बनाकर परोसकर पित तथा देवरोंको खिलाना, सासकी सेवा, और सवके अन्तमें सन्ध्या समय अपने लिए वही वचा-खुचा, हरखा सूखा और ठण्डा भोजन।

कुसुमकी ऑंखोंसे टप टप ऑसू पढ़ने लगे | स्त्री-शरीर धारण करके इससे अधिक सुखकी वात न तो वह सोच ही सकती और न उसकी कामना ही करती। वह सोचती कि जो स्त्री नित्य यह काम करती है, उसके लिए इस ससारमें और कुछ भी वाकी नहीं रह जाता।

इसके वाद उसे आखिरी दिनकी वात याद आ गई जिस दिन वे समस्त सम्बन्ध तोडकर चले गये। उस दिन उसने भी उन्हें नहीं रोका; विल्क, सम्बन्ध तोड़नेमें सहायता ही दी। पर उस समय उसने चरणकी वात नहीं सोची थी। दारुण अभिमानके कारण उस समय उसके मनमें यह वात नहीं आई थी कि इसके साथ ही साथ वह भी मुझसे बिछक्कर दूर हो जायगा। अव ज्यों ज्यों दिन बीतते हैं यह भय ही उसकी छातीसे रक्तको पल पल पर मुखा रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि चरण फिर यहाँ आने ही न पावे। यदि सचमुच ही वह न आया, तो में पल-भर भी कैसे जीठँगी है और फिर सबसे बढकर दु खकी बात यह कि जो सन्देह उसके मनमें पहले था और जो इस दु खके दिनोंमें शायद उसे दुछ जोर पहुँचा सकता, वह अब नहीं रहा है, बिलकुल समाप्त होकर पुँछ गया है। अब उसके अन्तरमें रहनेवाला सोया हुआ विश्वास जाग उठा है और दिन-रात उसके कानमें कहा रहता है कि सब मिथ्या है। उसकी बाल्यावस्थाका कलक, वदनामी, कुछ भी सख नहीं है। वह हिन्दूकी कन्या है, इसलिए जो पाप है, जो अन्याय है, वह किसी प्रकार भी उसके मनमें प्रवेश नहीं कर सकता। जानमें हो या अनजानमें हो, हिन्दूके घरकी कन्या अपने स्वामीको छोड़कर और किसीसे इतना प्रेम नहीं कर सकती। किसी दूसरेकी सेवा-शुश्रुषा करनेके लिए उसका मन इस प्रकार उन्मत्त हो ही नहीं सकता। यदि वे स्वामी न होते तो भगवान निश्वय ही उसे सुपथ दिखला देते,—उसके अन्तरके किसी छोटे-से कोनेमें, थोड़ी-बहुत लज्जाकी वाष्य भी अविधिष्ट रखते।

आज हाटका दिन है। गोपालकी मों बहुत देरसे हाट गई हुई है। अब आती ही होगी, इसलिए सदर दरवाजा खुला पढ़ा है। इतनेमें सहसा बाबू कुजनाथ साथमें नौकर लिए हुए, विलायती जूतेके मचमच शब्दसे पास-पहोसके लोगोंमें ईर्ष्या और विस्मय उत्पन्न करते हुए, घरमें आ पहुँचे। कुसुमने जान तो लिया, पर वह लजाके मारे बाँसुओंसे भरी हुई बाँसें स्पर न उठा सकी।

कुजनाथने सीधे वहनके सामने पहुँचकर कहा—तुम्हारे शृन्दावन अब फिरसे व्याह कर रहे हैं!

ष्टुसुमके कलेजेकी धड़कन वन्द हो गई। काठकी पुतलीकी तरह सिर झुकाये वैठी रही।

कुजने अपना स्वर फँचा करके कहा—अव मुझे यही देखना है कि मगरके माथ वैर करके वह किस तरह पानीमें रहता है। मुझे देखना है कि नन्द वैष्णव कितने वहे वापका वेटा है जो हमारी ही जमींदारीमें रहकर हमारा ही अपमान करता है!

प्रमुम इन वार्तोका कुछ भी मतलव न समझ सकी । उसने वहे कप्टसे पूछा— नन्द वैष्णव कौन ? कुंजने कहा—हमारी रिक्षाया। हमारे तालावके किनारे मकान वनाया है। मैं उसके घरमें आग लगा दूँगा। उसी सालेकी लड़की है। इसी फाल्गुनमें ब्याह है। सब ठीकठाक हो गया है। भूता, जरा तमाख्तो चढा।

कुसुमने अब तक आँख नहीं उठाई थी, इसीलिए वह यह नहीं देख सकी थी कि नौकर भी आया है। वह सकुचित होकर बैठ रही।

कुंजने पूछा—क्यों रे भूता ! नन्दकी लड़की देखनेमें कैसी है ? भूताने कुछ सोच-विचारकर कहा—अच्छी है।

कुंजने तड़पकर कहा—अच्छी है <sup>2</sup> हरगिज नहीं । देखनेमें हमारी वहनकी तरह है <sup>2</sup>—धत् ! तूने कभी ऐसा रूप अपनी आँखों देखा है <sup>2</sup>

भूताके उत्तर देनेसे पहले ही कुसुम उठकर भीतर चली गई।

थोड़ी देर बाद कुंजने तमाख् पीते पीते कुसुमकी कोठरीके सामने आकर कहा—क्यों कुसुम, मैंने पहले ही कहा था न कि बृन्दावन वैरागीके वरावर नमकहराम और वदजात कोई दूसरा नहीं हैं। क्यों, मेरी वात ठीक हुई न शमॉ (=सास) कहती हैं कि वेद झूठा हो सकता है, पर मेरे कुंजनाथका कहना कभी झूठ नहीं हो सकता। क्यों भूता, माँ कहा करती हैं न श

कोठरीके अन्दरसे कोई उत्तर तो नहीं आया, पर एक प्रकारकी अस्पष्ट आवाज आने लगी।

न जाने क्या सोचकर कुंज हुका रखकर दरवाजा खोलकर कोठरीके अन्दर जा खड़ा हुआ।

कुसुम शय्यापर औंधी पड़ी थी। कुंजनाथ थोडी देर तक उसकी ओर देखता रहा। आज बहुत दिनोंके बाद सहसा उसकी आँखोंमें दो बूँद आँसू आ गये। उन्हें हाथसे पोंछकर वह धीरेसे शय्याके एक कोनेपर जा बैठा और अपनी वहनके सिरपर हाथ रखकर आहिस्तेसे बोळा—कुसुम, तुम किसी प्रकारका भय मत करो। चाहे जो हो, मैं यह ब्याह कभी न होने दूँगा। तुम देखोगी कि तुम्हारा भइया जो कुछ कहता है, वही करता है कि नहीं। पर बहन, तुमने भी तो ससुरालमें किसी प्रकार जाना नहीं चाहा। हम लोगोंने कितनी कोशिशें कीं, तुम्हें कितना समझाया बुझाया, पर तुमने किसीकी बातपर ध्यान ही नहीं दिया।

अन्तिम वात कहते कहते कुंजका गला भर आया !

अव कुसुम अपने आपको न रोक सकी। फूट फूटकर रोने लगी। वह वहुत दिनोंसे यह आशा छोड़ चुकी थी कि भाईके मनमें मेरे लिए लेशमात्र भी स्नेह अवशिष्ट है।

ुं कुजकी ऑखोंसे ढर ढर ऑस् बहने लगे वह चुपचाप वहनके सिरपर हाय फेरता हुआ उसे दिलासा देने लगा।

सन्ध्या हो गई। कुजने फिर एक वार अच्छी तरह कोटके कोनेसे ऑसू पोंछ-कर कहा — बहन, तुम घवराओ मत। मैं कहे जाता हैं, मैं यह ब्याह किसी तरह भी न होने दूँगा।

अव कुसुम बोली। उसने रोते रोते कहा—नहीं भइया, तुम इसमें हाय मत डालना।

कुजने बहुत ही चिकित होकर पूछा — क्या कहा ? मैं हाथ न डार्ट्स हम लोगोंकी झाँखोंके सामने ज्याह हो और हम चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देखते रहें १ तू यह कैसी वात कर रही है ?

कुसुम--नहीं भइया, तुम इसमें वाधा न देना।

कु कि विगइकर कहा—वाधा न दूँगा 2— जरूर दूँगा इसमे तेरा अपमान न हो तो न सही, पर मेरा है। यह मुझसे नहीं सहा जायगा। वह हमारी रिआया है। तू कहती क्या है, छोग छुनेंगे तो हमपर थूकेंगे नहीं 2

कुसुम तिकएमें मुँह छिपाकर बार बार सिर हिलाकर कहने लगी—भइया, मै तुम्हें मना करती हूँ, तुम इसमें हाथ न डालना। हम लोगोंके साथ उन लोगोंका कोई सम्यन्ध नहीं है। लड़-झगड़ करके कलकको और न बढाना। व्याह होता है, तो हुआ करे।

कुजने वहुत विगदकर कहा---नहीं।

" नहीं क्यों 2 मुझे छोड़कर उन्होंने पहले भी तो एक व्याह किया था। न हो, और एक कर लें। हम लोगोंके लिए दोनों ही वरावर हैं। भइया, में तुम्हारे पैरों पड़ती हूं। व्यर्थ वाधा देकर झगड़ा खड़ा करके मेरा सारा सम्मान नष्ट मत करो। वे जिस वातमें सुखी हों, वही ठीक है।"

कुज पहले तो केवल 'हूँ ' करके थोड़ी देर तक चुपचाप वैठा रहा, फिर कहने लगा—तुझे तो में हमेशासे जानता हूँ। एक वार जो निकल गया सो फिर किसके वापकी मजाल है जो तुझसे 'हाँ ' कहला सके। तू किसीकी भी वात नहीं सुनेगी, हाँ, तेरी वात सबको सुननी पड़ेगी।

कुसुम चुप रही।

कुंजनाथ फिर कहने लगा —और यों वात झूठ भी नहीं है। जब तू किसी त्तरह समुराल जायगी ही नहीं, तब उनकी गृहस्थी चलेगी भी कैसे ? अभी तो खैर वृन्दावनकी माँ हैं, पर वे सदा तो जीती रहेंगी नहीं ?

क्रुसमने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया।

कुछ देर तक चुप रहनेके उपरान्त कुंज सहसा बोल उठा—अच्छा कुसुम, चह च्याह करें या न करें, पर यह तो वतला कि तू इतना रोती क्यों है ?

भला कुसुमके पास इसका क्या उत्तर था।

अँधेरेमें कुंजनाथ देख नहीं पाया, कुसुमके आँसू कम हो गये थे। पर इस प्रश्नसे वे फिर प्रवल वेगसे वहने लगे।

कुंजके चले जानेपर उस दिनकी वातें याद करके लजा और अनुतापके कारण कुमुम मन ही मन गड़ी जाने लगी। छि छि, पर माननेपर भी तो इस न्लजासे छुटकारा पानेका रास्ता नहीं है।—इसीलिए तो मुझे आश्रय देना उनके वशकी वात नहीं रह गई थी, अथच मेंने कितनी खुशामद की थी ! उधर जिस समय नये विवाहकी तैयारियाँ हो रही थीं, उस समय इधर मेंने मुँहसे अभिमानपूर्वक अपने आपको उनके घरकी वहू वतलाया था! जहाँ विन्दुभर भी प्रेम नहीं था, वहाँ मेंने पर्वत-प्रमाण अभिमान किया था! मगवान! इस असहा दु खके ऊपर तुमने मेरे मस्तकपर कैसी मर्मान्तक लज्जाका बोझ लाद दिया!

उसका कलेजा चीरकर एक ठण्डी सॉस वाहर निकल पड़ी।—ओह, इसी-व्हिए उन्हें मेरे स्वभाव-चरित्रके सम्बन्धमें नाम-मात्रके लिए भी कुत्हल नहीं! और तिसपर में निर्लज्ज शपथ करने चली थी!

# दसवाँ परिच्छेद

वृन्दावन उस प्रकृतिके आदमी हैं जो किसी भी अवस्थामें विचलित होकर -नाराज होने या विगड़नेको वहुत ही लज्जाजनक समझते हैं और उससे अत्यन्त घृणा करते हैं। ऐसे लोग हजार नाराज होनेपर भी अपने आपको सँभाल सकते हैं। और चाहे कुछ भी क्यों न हो, अपने प्रतिपक्षीसे कहा-सुनी या -लड़ाई-झगड़ा करके चार आदिमियोंको इकट्ठा नहीं करते। फिर भी उस दिन वे कुमुमके वार वारके निष्ठुर व्यवहार और अन्याप्य अभियोगोंसे उत्तेजित और कुद्ध होकर कई निर्थंक कड़ी वार्ते कह आये, इससे उनके मनस्तापकी सीमा नहीं रह गई। इसीलिए, दूसरे दिन सबेरे ही चरणको बुलवानेके वहाने उन्होंने एक दासी, एक नौकर और गाड़ी भेजकर सचमुच ही आशा की कि कदाचित् बुद्धिमती कुमुम यह सकेत समझ जायगी और शायद चली भी आयेगी। यदि वह सचमुच ही आ जाय तो फिर एक दिनके लिए भी उसका क्या उपाय होगा, इस दुष्ट्द प्रश्नकी उन्होंने यह मीमांसा कर ली कि यदि आवेगी तो घरमें माँ हैं ही, वे सब सँभाल लेगीं। अपनी माँकी कार्यकुशलतापर उनका अगाध विश्वास है। चाहे जितना वहा अवस्था-सकट क्यों न आ पड़े, माँ किसी न किसी उपायसे सव वात वना लेगीं और वही काम करेंगीं जिसमें सब ओरसे मंगल हो। इसी विश्वासपर उन्होंने माँसे विना कुछ कहे-सुने ही गाड़ी भेज दी थी और आशा, आनन्द, लज्जा तथा भयसे अघीर होकर वे रास्ता देख रहे थे। कमसे कम माँसे क्षमा माँगनेके लिए आज वह अवश्य आवेगी।

दोपहरके समय गाड़ी केवल चरणको लेकर लौट आई । वृन्दावन चण्डीमण्डपके अन्दरसे ही आड़मेंसे देखकर स्तन्ध हो रहे ।

इधर कुछ दिनोंसे घृन्दावनकी पाठशालाकी पहलेन्सी शृङ्खला नहीं रही है। पण्डितजीके दारण अमनोयोगके कारण बहुतसे छात्रोंने गैरहाजिर रहना छुरू कर दिया है और जो आते हैं उनका सारादिन पोखरीसे पटिया घो लानेमें ही वीत जाता है। ठाकुरजीकी आरतीके अन्तमें जो प्रसाद खानेको मिला करता है, केवल उसीकी शृङ्खला सुरक्षित है। यह शायद अकृत्रिम भक्तिके ही कारण है—विद्यार्थी उस समय अनुपस्थित रहकर शायद गौरांग महाप्रभुकी अमर्यादा करना पमन्द नहीं करते!

इसी समय वृन्दावनने एक दिन अकस्मात् अपनी पाठशालाकी ओर पूरा पूरा ध्यान देना आरभ कर दिया। लड़कोंको पटिया घोकर लानेमें जो छ छ घण्टेका समय लगा करता था, उसे घटाकर पन्द्रह मिनिट कर दिया और इस वातपर भी पूरी पूरी दिष्ट रक्खी कि दिन-भर गायव रहनेके वाद केवल आरतीके समय गौरांग-प्रेमसे आकृष्ट होकर ही वे ठाकुरजीके दालानमें टिड्डियोंके दलकी तरह आकर न भर जाया करें।

कोई दस दिनके बाद एक दिन तीसरे प्रहर वृन्दावनने लड़कोंको पहाड़ा पढ़नेके

लिए एक पंक्तिमें खड़ा किया। लड़के जोर जोरसे चिल्लाकर गणित-विद्यामें व्युत्पक्ति लाभ करने लगे। इतनेमें एक भल्ले आदमी वहाँ आ पहुँचे। वृन्दावनने चटपट उठकर उन्हें वैठनेके लिए आसन दिया और उनके मुँहकी ओर देखने लगे। के उन्हें पहचान नहीं सके।

आगन्तुक अवस्थामें उन्हींके समान हैं। वे आसनपर वैठकर हँसते हुए बोले—क्यों भाई, मुझे पहचाना नहीं ?

वृन्दावनने कुछ लिजत होकर कहा--नहीं।

वे वोले — मेरा जो काम है वह मैं वादमें वतलाऊँगा। मामाजीने अपनी चिट्ठीमें तुम्हारी वहुत प्रशंसा की थी। इसीलिए मैंने सोचा कि विदेश जानेसे पहले एक वार तुमसे भेंट कर हूँ। मेरा नाम केशव है।

वृन्दावनने उछलकर अपने वाल्य-सखाको गलेसे लगा लिया। वे भूतपूर्क अंग्रेजी-शिक्षक दुर्गादास वावूके भानजे थे। उस समय दोनोंमें वहुत अधिक मित्रता थी। दुर्गादासकी स्त्रीकी मृत्यु हो जानेपर केशव चले गये थे। तबसे फिर कभी भेंट नहीं हुई। तो भी दोनोंमेंसे कोई किसीको भूला नहीं था और वृन्दा-वनको अपने मास्टर साहवसे प्रायः ही अपने वाल्य मित्रका समाचार मिल जाया करता था।

पाँच-छह वर्ष हुए, केशव एम० ए० पास करके एक कालिजमें प्रोफेसरी करते हैं। इस समय वे किसी सरकारी कामसे विदेश जा रहे हैं।

कुशल-प्रश्नके उपरान्त केशवने कहा—झूठ वोलना तो दूर रहा, हमारे मामा कभी कोई वात वढ़ाकर भी नहीं कहते । पिछली वार उन्होंने चिट्ठीमें लिखा था कि ' जीवनमें वहुत-से छात्रोंको पढाया है, पर नहीं जानता कि वृन्दावनको छोद-कर और भी कोई यथार्थ रूपमें मनुष्य हुआ है या नहीं । ' आज तक अपनी आँखोंसे कोई यथार्थ मनुष्य नहीं देखा था, इसीलिए देश छोद्दनेसे पहले में एकः वार तुमसे भेंट करने चला आया हूं।

यद्यपि यह बात एक मित्रके मुँहसे निकली थी, तथापि वृन्दावन लज्जासे इतने अभिभूत हो गये कि वे क्या उत्तर दें यह खोजकर भी न पा सके। उन्हें स्वप्नमें भी इस वातका ध्यान नहीं हुआ था कि ससारमें कभी कोई मनुष्य मेरे सम्बन्धमें इतनी अधिक स्तुति करेगा। विशेषतः इस कारण वे और भी हतबुद्ध हो गये कि यह स्तुति सबसे पहले उनके परम पूजनीय विक्षकके मुँहसे निकलकर प्रचारित हुई है।

केशव यह समझकर बोले—अच्छा भाई, जाने दो। जिस बातसे तुम्हें लज्जा होती है, उसे अब में न कहूंगा। केवल मामाजीका मत तुम्हें बनला दिया। अब कामकी बात कहता हूँ। तुमने पाठशाला खोली है। सुना है कि फीस भी विलक्षण नहीं लेते और लड़कोंके लिए किताबों और कपहों तकका प्रबन्ध कर देते हो। यह करनेके लिए में भी राजी था, पर छात्र न जुटा सका। अब मुझे यह बतलाओ कि इतने छात्र किस प्रकार एकत्र कर लिये र

षृन्दावन उनकी वात न समझ सके, विस्मित होकर देखते रह गये।

केशवने हॅसते हुए कहा—अच्छा तो अव में साफ साफ कहता हूँ, नहीं तो तुम समझ ही न सकोगे। आजकल सभी लोगोंने समझ लिया है कि यदि इस समय देशमें कोई करने योग्य काम है, तो वह सर्वसाधारणके वालकोंको शिक्षा देना है। शिक्षा देनेके सिवा हम चाहे और जितने काम करें, वे सव व्यर्थ हैं। कमसे कम मेरा तो यही मत है कि लहकोंको लिखना-पढ़ना सिखा दो, फिर वे अपनी चिन्ता आप ही कर लेंगे। इंजिन तभी चलता है जव उसमें भाप होती है, नहीं तो, इतने वहे जह पदार्थको थोहेसे मले आदमी मिलकर केन्नल अपने शरीरके जोरसे ढकेलकर वाल-भर भी नहीं हिला सकते। खैर, तुम यह सव जानते ही हो, नहीं तो गाँठका पैसा खर्च करके पाठशाला न खोलते। मैंने तो इसी लिए व्याह तक नहीं किया। तुम्हारी तरह हमारे गाँवमें भी लिखना-पढ़ना सिखानेकी कोई बला नहीं है, इसीलिए पहले एक पाठशाला खोलकर उसीको आगे एक स्कूलका रूप दे देनेकी इच्छा थी। पर वह पाठशाला नहीं चली, —लहके ही उक्ट्रे नहीं हुए। हमारे गाँवके छोटी जातिके लोग ऐसे शैतान हैं कि वे किसी भी तरह अपने लड़कोंको पढ़ने नहीं देना चाहते। मैं अपनी मान-मर्यादा नष्ट करके कुछ दिनों तक ऐसे लोगोंके घरोंमें घूमा नक था, फिर भी कुछ न हुआ।

वृन्दावनका चेहरा लाल हो आया, फिर भी, उन्होंने शान्त भावसे कहा— छोटी जातिके लोगोंका भाग्य अच्छा था कि उन्होंने वड़े आदिमियोंकी पाठशालांम अपने लड़के नहीं मेजे। पर तुम्हारा भी तो भाई, हमारे जैसे छोटे आदिमयोंके घर घूम घूमकर अपनी मान-मर्यादा नष्ट करना उचित नहीं हुआ 2

मृन्दावनकी वातमें जो व्यग था, वह केशवके हृदयमें पूरी तरह चुम गया। वे चहुत ही अप्रतिम होकर वोळे—नहीं भाई, नहीं, तुमको,—तुम लोगोंकी वात थोहे ही हैं! राम राम! मेंने यह नहीं कहा। यह वात नहीं है। तुम जानते हो— वृन्दावन हॅस पढे। वोले—में यह अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने हमें नहीं कहा,—हमारे आत्मीय स्वजनोंको कहा है। हम सब लोग जुलाहे, लुहार, ग्वाले, किसान,—करघा चलाते, हल बनाते, ढोर चराते और खेती करते हैं। बढिया कपढे नहीं पहनते, सरकारी ऑफिसोंके दरवाजों तक नहीं जा सकते, इसीलिए तुम हमें छोटे आदमी कहते हो, किसी अच्छे कामसे भी हम लोगोंके घर आनेमें तुम्हारे जैसे सुक्षिक्षत और सदाशय लोगोंकी मान-मर्यादा नष्ट हो जाती है।

केशवने सिर झुकाकर कहा—भाई वृन्दात्रन, में विलक्कल सच कहता हूं, मैंने तुम्हें किसानों और चरवाहोंके दलसे विलक्कल अलग समझकर ही यह वात कह डाली थी। यदि मैं यह जानता कि तुम अपने आपको भी उन्हीं लोगोंमें मिलाकर नाराज हो जाओगे, तो मैं कभी ऐसी वात मुँहसे न निकालता।

वृन्दावनने कहा — मैं यह भी जानता हूँ। पर केवल तुम्हारे अलग कर देनेसे ही तो मैं अलग नहीं हो सकता भाई। मेरे सात पुरखा इस देशके छोटे लोगोंके साथ ही मिलकर रहे हैं। मैं भी खेतिहर हूँ, मैं भी अपने हाथसे जोतता-वोता हूँ। केशव, इसी लिए ही तुम्हारी पाठशालामें लड़के एकत्र नहीं हुए और मेरी पाठशालामें एकत्र हो गये। मैं उस दलमें रहकर ही वहा हूँ, उस दलको छोड़कर वहा नहीं हूँ। इसी लिए वह लोग नि सकोच भावसे मेरे पास आये हैं, तुम्हारे पास जानेका उन्हें साहस नहीं हुआ। हम लोग अशिक्षित और दिरद्र हैं। हम लोग अपने मुँहसे अपना अभिमान प्रकट नहीं कर सकते। तुम लोग हमें छोटा आदमी कहकर पुकारते हो और हम चुपचाप स्वीकार भी कर लेते हैं। पर हमारा अन्तर्यामी स्वीकार नहीं करता। वह तुम लोगोंकी अच्छी वातोंसे भी टससे मस नहीं होता।

केशव लिजित और ख़ुब्ध होकर सिर झुकाये सुनने लगे।

वृन्दावनने कहा — में यह जानता हूँ कि इसमें हम लोगोंकी ही सारी हानि है, फिर भी, तुम लोगोंको अपना आत्मीय और शुभाकांक्षी समझनेमें हमें डर लगता है। तुम देखते नहीं, हम लोगोंमें कॅट वैद्य और पोंगा पण्डित ही पूजा-प्रतिष्ठा पाते हैं, — जिस तरह कि मैंने पाई है। पर तुम्हारे जैसे वढ़े बढ़े डाक्टरों और प्रोफेसरोंकी भी यहाँ कुछ नहीं चलती। हम लोगोंके हृदयमें भी देवता निवास करते हैं, तुम लोगोंकी यह अश्रद्धाकी करुणा, यह ऊपर वैठकर नीचे भिक्षा देना, उन देवताको चोट पहुँचाता है, वे मुँह फेर लेते हैं।

अबकी वार केशवने प्रतिवाद करते हुए कहा—परन्तु मुँह फेरना अन्याय है। इम लोग वास्तवमें तुम लोगोंसे घृणा नहीं करते, सचमुच तुम्हारी मंगल-कामना करते हैं। तुम लोगोंको उचित है कि हम लोगोंका पूरा पूरा विश्वास करो। शिक्षाके प्रभावसे हम लोग ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किस काममें नुम्हारी भलाई है और किसमें नहीं है। तुम लोग अपनी ऑखोंसे देखते हो कि हम लोग सब वार्तोमें उन्नत हैं। ऐसी दशामें तुम्हारा कर्तव्य है कि हम लोगोंकी वार्ते सुनो।

वृन्दावनने कहा-देखो केशव, अन्तरके देवता क्यों मुँह फेरते हैं, यह तो देवता ही जानें। उस बातको जाने दो। किन्तु, तुम लोग आत्मीयोंके समान हमारी ग्रम कामना नहीं करते, मालिकोंकी भाँति करते हो। इसीलिए तुम लोगोंमेंसे रूपयेमें पन्द्रह आना आदमी वही चाहते हैं जिससे मले आदमियोंके लड़कोंका भला हो और जिससे खेतिहरों आदिके वच्चोंका अध पतन हो। तुम लोगोंके सम्पर्कमें रहकर लिखना-पदना सीखनेसे किसानका लड़का जब बाबू वन जाता है, तव वह अपने अशिक्षित वाप-दादाको नहीं मानता, श्रद्धा नहीं करता। विद्या सीखनेके इस अन्तिम परिणामकी आशंका हम तुम्हारे आचरणेंम ही पाते हैं। केशव, पहले तुम इम लोगोंके, - अर्थात् देशके छोटे लोगोंके, आत्मीय वनना सीखों। उसके वाद उन लोगोंकी मगल-कामना करो और तब उन लोगोंके वाल-वच्चोंको लिखना-पढना सिखाने जाओ। पहले अपने आचार-व्यवहारसे यह दिखला दो कि तुम लिखे-पढे भले आदिमयोंका कोई स्वतन्न दल नहीं है, शिक्षित होकर भी तम देशके अशिक्षित खेतिहरों आदिको निहायत छोटे आदमी नहीं समझते. विल्क श्रद्धा करते हो, तभी जाकर हम लोगोंको यह विश्वास होगा कि हमारे वाल-वच्चे भी लिख-पढकर हमारे ऊपर अश्रद्धा न करेंगे और दल छोइ-कर, समाज छोड़कर, जातिगत व्यवसाय-वाणिज्य आदि सब छोड़कर हमसे पृथक् होनेके लिए उन्मुख न हो उठेंगे। जब तक ऐसा नहीं करते हो तब तक जन्म जन्म अविवाहित रहकर चाहे हजार जीवन क्यों न उत्सर्ग कर दो. तुम लोगोंकी पाठशालाओंमें छोटे आदिमयोंके लड़के न आवेंगे। छोटे आदमी शिक्षित भले भादिमयोंसे डरेंगे, उनका आदर करेंगे, भक्ति भी करेंगे, परन्तु विश्वास कमी नहीं करेंगे और न उनकी वात सुनेंगे | उनके मनसे यह सशय किसी प्रकार दूर न होगा कि तुम लोगोंका भला और उन लोगोंका भला दोनों एक ही नहीं हैं।

कुछ देर तक चुप रहनेके उपरान्त केशवने कहा—मृन्दावन, जान पड़ता है कि तुम्हारी ही वात ठीक है। परन्तु, मैं पूछता हूं कि यदि दोनोंमें विश्वासका चन्धन ही न रहे, तो चाहे हम लोग आत्मीयताके हजार प्रयास क्यों न करें, फिर भी तो उनका कोई फल नहीं होगा ? जब तक विश्वास न करोगे, तब तक हम किस तरह समझावेंगे कि हम आत्मीय हैं अथवा पराये हैं ? इसका क्या उपाय है ?

वृन्दावनने कहा—यह तो में पहले ही कह चुका हूँ कि अपने आचार व्यवहारसे यदि हमारे सोलहों आने सस्कारको तुम्हारे शिक्षितोंका दल कुसस्कार चतलाकर छोड़ दे, हमारे निवास-स्थान, हमारी सांसारिक गतिविधि, जीविकार्जनके उपाय यदि तुम लोगोंसे विलकुल भिन्न हों, तो हम कभी नहीं समझ सकेंगे कि तुम लोगोंने कल्याणका जो पथ निर्दिष्ट किया है वह वास्तवमे हमारे लिए भी कल्याणकारी होगा। अच्छा केशव, यज्ञोपवीत होनेके वादसे तुम सन्ध्या बन्दन करते हो ?

- " नहीं । "
- " जूता पहने हुए पानी पीते हो ?"
- " हॉ, पीता हूँ। "
- " मुसलमानके हाथका वनाया हुआ भोजन ? "
- " कर सकता हूँ । कोई आपत्ति नहीं है । "

तो फिर में भी कह सकता हूँ कि छोटे आदिमयोंके वीचमें पाठशाला खोलकर उनके वालकोंकी शिक्षा देनेका तुम्हारा सकल्प विडम्वना है। विलक्ष शायद इससे भी कुछ अधिक है, और वह यदि में कह दूँगा, तो तुम नाराज हो जाओगे। " भूष्टता ?"

- "ठीक यही। केशब, केनल इच्छा और हृदय होनेसे ही दूसरोंका मला अथवा देशका कार्य नहीं किया जा सकता। तुम जिसका मला करना चाहते हो उसके साथ रहनेका कष्ट भी तुम्हें सहन करना पहेगा। यदि बुद्धि-विवेचना और धर्म-कर्ममें तुम इतना अधिक आगे वढ़ जाओ, तो फिर न तो वे तुम्हारी पहुँचमें आ सकेंगे और न तुम उनकी पहुँचमें आ सकेंगे। परन्तु, अब और नहीं। सन्ध्या हो रही है। अब जरा पाठशालाका काम कर छूं।"
- " अच्छा करो। में कल सबेरे फिर आऊँगा।" यह कहकर केशव ज्यों ही उठकर खड़े हुए, त्यों ही वृन्दावनने उन्हें भूमिष्ठ

होकर प्रणाम किया और उनके पैरोंकी धूलि लेकर अपने माथेपर लगाई।

देहातमें घर होनेपर भी केशव शहरके आदमी थे। अपने मित्रके इस प्रकारके व्यवहारसे मन ही मन उन्हें बहुत सकोच हुआ। दोनोंके ऑगनमें उतरते ही पाठशालाके लड़कोंने जमीनपर सिर टेककर प्रणाम किया।

अपने वाल्य मित्रको द्वारतक पहुँचाकर उन्होंने धीरेसे कहा — मित्र होनेपर भी तुम ब्राह्मण हो, इसीलिए तुम्हें अपनी ओरसे भी प्रणाम करता हूँ और सब वाल-कोंकी ओरसे भी करता हूँ। समझ गये न 2

केशव सलज्ज हास्यसे 'हाँ, समझ गया 'कहकर धीरे घीरे बाहर हो गये दूसरे दिन सबेरे ही केशवने हाजिर होकर कहा—भाई वृन्दावन, अब मुझे इस वातमें तिनक भी सन्देह नहीं रह गया कि तुम वास्तवमें मनुष्य हो।

वृन्दावनने हँसते हुए कहा-मुझे भी नहीं रहा है! तब फिर ?

केशवने कहा — भाई, मैं तुम्हें उपदेश नहीं देता । मेरा वह अहंकार कल टूट गया । सिर्फ एक मित्रके समान सविनय पूछता हूँ कि मला इस गाँवमें तो तुमा अपने पाससे धन व्यय करके और अपना समय नष्ट करके वालकोंको शिक्षा देते हो । पर और भी तो सैकहों हजारों गाँव पढ़े हैं जहाँ क, ख, ग सिखलानेकी भी कोई व्यवस्था नहीं है । क्या यह काम सरकारको न करना चाहिए 8

वृन्दावन हेंस परे । वोळे—तुम्हारा प्रश्न तो विळकुळ ळहकोंके समान हुआ। किसी दोषके कारण यदि राधाको मारने जाओ, तो वह तुरन्त दोनों हाथ उठाकर कहेगा—पण्डितजी, माधवने भी अपराध किया है। मानो माधवका दोष दिखला देनेपर फिर राधाका कोई दोष ही नहीं रह जाता। भाई, पहळे हम अपनी इस देशव्यापी मूढताका प्रायश्चित्त कर छें, उसके वाद देखा जायगा कि सरकार अपना कर्तव्य करती हैं या नहीं। अपना कर्तव्य करनेसे पहळे दूसरेके कर्तव्यकी क्षालोचना करनेसे पाप होता है।

"परन्तु तुम्हारा हमारा सामर्थ्यं ही कितना है १ इस छोटी-सी पाठशालामें थोहे-से बालकोंको पढानेसे कितना-सा प्रायक्षित्त होगा १ "

वृन्दावनने आर्ध्वयपूर्वक थोड़ी देर तक देखते रहकर कहा—नहीं भाई, तुम्हारी यह वात ठीक नहीं है। हमारी पाठशालाका एक भी छात्र यदि वास्तवमें मनुष्य हो जाय, तो उससे इन तीस करोड़ आदिमयोंका उद्धार हो सकता है। न्यूटन, फैरेडे, राममोहन और विद्यासागर जैसे लोग डेरके डेर तैयार नहीं होते हैं।

तुम मुझे आशीर्वाद दो कि में मरनेसे पहले इस छोटी-सी पाठशालाके एक वालकको भी वास्तविक मनुष्य वना हुआ देखकर मर सकूँ। एक वात और हैं। मेरी पाठशालामें एक शर्त हैं! यदि तुम कल सन्ध्याके उपरान्त यहाँ उपस्थित रहते, तो देखते कि निल्य घर जानेसे पहले प्रत्येक वालक इस वातकी प्रतिज्ञा करता है कि में वहा होनेपर कमसे कम एक दो वालकोको लिखना पढना अवस्य सिखलाऊँगा। हमारे प्रति पाँच वालकोंमेंसे यदि एक भी वालक वहा होनेपर अपनी वाल्यावस्थाको यह प्रतिज्ञा पूरी कर सका, तो मैंने हिसाव लगाकर देख लिया है केशव, कि वीस वर्षके उपरान्त इस देशमें एक भी वालक मूर्ख या निरक्षर न रह जायगा।

केशवने ठण्डी सॉस खींचते हुए कहा--ओफ कितनी महान् आशा है!

मृत्यावनने कहा—हाँ, तुम यह कह सकते हो। दुर्वल मुहूर्तमें कभी कभी मुझे भी इस वातका भय होता है कि यह दुराशा मात्र है, पर सवल मुहूर्तमें ध्यान आता है कि यदि भगवान्की कृपा-हिष्ट हो तो आशा पूर्ण होते कितनी देर लगती है!

केशवने कहा—वृन्दावन, मुझे आज ही रातको देश छोड़कर विदेश जाना होगा। ईश्वर ही जाने, हम लोगोंकी भेंट कब होगी। यदि में पत्र मेजे तो तुम उसका उत्तर तो टोगे न ?

" यह कौन-सी वड़ी वात है केशव ?"

"वड़ी वात भी कहता हूँ। यदि कभी मित्रकी आवर्यकता हो, तो मुझे स्मरण करोगे ?"

" अवश्य कहँगा।" कहकर वृन्दावनने झुककर केशवके चरणोंकी धूलि मायेपर लगा ली।

## ग्यारहवाँ परिच्छेद

वृन्दावनकी माँ ठाकुरजीके झूलेका उत्सव बहुत धूमधामसे किया करती हैं । वह कल ही समाप्त हुआ है। वहुत थके हुए होनेके कारण वृन्दावन बहुत दिन चढ़ जानेपर भी सोकर नहीं उठे हैं। माँने कमरेके वाहरसे ही पुकारकर कहा—वेटा वृन्दावन, जल्दी उठकर जरा वाहर तो आ।

माँको इस प्रकार व्याकुल होकर पुकारते हुए सुनकर वृन्दावन चटपट उठ

बैठे और पूछने लगे—माँ, क्या है <sup>2</sup>

मों कित्राह खोलकर अन्दर आ गई और बोली—बेटा, मैं तो पहचानती महीं। तुम्हारी पाठशालाका कोई विद्यार्थी वाहर बैठा हुआ वहुत रो रहा है। उसके वापको दस्त और के हो रही है जिससे वह उठ-बैठ नहीं सकता।

वृन्दावन चटपट निकलकर वाहर था पहुँचे। उन्हें देखते ही शिब्तू ग्वालेके छड़केने रोते हुए कहा—पण्डितजी, वावूजी न तो ऑख खोलकर देखते हैं और न कुछ बोलते चालते ही हैं।

वृन्दावनने स्नेहपूर्वेक उसके ऑस् पोंछकर उसका हाथ पकड़ा और उसे साथ किकर घर जा पहुँचे।

शिव्यूका अन्तिम काल आ पहुँचा है। हर साल इन्हीं दिनों हैजेकी वीमारी फैला करती है। इस साल पहले पहल शिव्यूको हुई। कल रातको ही शिव्यूको है जा हुआ है और अवतक विना किसी प्रकारकी चिकित्साके ही वह टिका हुआ है। वृन्दावनके आनेके कोई घण्टे-भर बाद ही उसका दम निकल गया।

वंगालके प्राय सभी गॉवोंमें एकाध ऐसा डाक्टर होता है, जो आप ही आप थोड़ा-चहुत पढ लिखकर डाक्टर वन गया होता है। इस गॉवमें भी एक गोपाल डाक्टर हैं। कल रातको उन्हें बुलाया गया तो हैं जेका नाम मुनते ही उन्होंने दो रुपये नकद फीस मॉगी। अपनी लम्बी जानकारी के फलसे वे यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि इन सव रोगोंमें उधार रखनेका फल यह होता है कि उनकी दवा खाकर छोटे आदमी दूसरे दिन फीस चुका देनेके लिए जीवित नहीं रहते। शिब्वूकी स्त्री उतनी रातको नकद रुपयोंका इन्तजाम नहीं कर सकी, इसलिए विवश होकर नमकीन पानी पिलाकर और इस प्रकार अपने स्वामीकी अन्तिम चिकिन्सा समाप्त करके सारी रात उसके सिरहाने वैठी वैठी शीतला माईकी कृपाकी प्रार्थना करती रही। उसके वाद प्रात काल यह हुआ।

वृन्दावन वहे आदमी हैं। इस गाँवके सभी लोग उन्हें मानते हैं। अपने मृत स्वामीकी अन्त्येष्टि किया करा देनेके लिए शिब्वूकी सद्य विधवा उनके पैर पकड़कर रोने लगी। शिब्वूकी सम्पत्तिमें थे उसके अनशन और अर्द्धाशनसे स्ये हुए दो हाथ और दो गीएँ। उसे उन्हीं गीओंमेंसे एक गीको रेहन रखकर इम विपत्तिसे उद्धार पानेका उपाय करना होगा।

किसीकी कोई चीज विना वन्धक रखे ही घृन्दावनने अपने जीवनमें इस

प्रकारकी अनेक अन्त्येष्टि कियाएँ कराई हैं। शिब्बूका भी किया-कर्म कराके दोपहरके बाद वे घर लौटे।

सन्ध्या हो गई है। वृन्दावन अभी तक चण्डी-मंडपके वरामदेमें एक चटाई विछाकर उसपर आँखें वन्द किये हुए सोये हैं। सहसा किसीके पैरोंकी आहट सुनकर उन्होंने आँखें खोठीं और देखा कि मृत शिब्त्रूका वही ठड़का पास खड़ा है।

बुन्दावन उठ वैठे और वोले-आ वैठ जा पष्ठीचरण !

लड़का दो-एक वार होठ हिलाकर और 'पण्डितजी ' कहकर रो पड़ा ।

उस सद्य पितृविहीन वालकको वृन्दावनने अपने पास खींच लिया। उसने रोते हुए कहा—किशनको भी कै हो रही हैं।

किशन उसका छोटा भाई है। वह भी कभी कभी भाईके साथ लिखने-पढनेके लिए पाठशालामें आया करता है।

आज रातको गोपाल डाक्टर विना पेशगी फीस लिये ही वृन्दावनके साथ किशनको देखनेके लिए गये। उन्होंने नाड़ी देखी, जीभ देखी, दवा दी, पर किशनने न तो अपनी माँके छाती फाड़नेवाले रोनेपर ही घ्यान दिया और न चिकित्सककी मर्यादापर ही, प्रभात होनेके पहले ही वह गोपाल डाक्टरके विश्व-प्रसिद्ध यशस्वी हाथको वदनाम करके अपने पिताके पास चला गया।

मृत पुत्रके शवको गोदमें लिए हुए सद्य विधवा माताका मर्मान्तक विलाप सुनकर वृन्दावनका कलेजा फटने लगा। स्वयं उन्हें भी एक लहका है। उनसे सहा न गया और वे दौहकर घर आकर चरणको जोरसे छातीसे चिमटाकर रोने लगे। उन्होंने अपने अन्तरकी ओर घ्यान करके सैकडों हजारों वार मन ही मन कहा—हे भगवन, मनुष्यके अपराधके लिए उसे और चाहे जो दण्ड देना, पर यह दण्ड कभी मत देना। मालूम नहीं, जगदीश्वर उनकी यह प्रार्थना सुन सके या नहीं, परन्तु आज उन्होंने स्वयं इस बॉनका अवश्य ही निःसशय अनुभव किया कि यह आधात सहनेकी शिक और चाहे जिसमें हो पर स्वयं उनमें तो नहीं है।

इसके उपरान्त दो दिन निर्विघ्न वीत गये, पर तीसरे दिन सुननेमें आया कि उनके पड़ोसी रसिक हलवाईकी स्त्रीकी हैजेके कारण अव-तवकी नौवत है।

चृन्दावनकी माँ देखनेके लिए गई थीं। दस वजेके समय वे आँस् पोंछती हुई लौट आईं। कोई घण्टे-भर वाद ही रोने-पीटनेकी आवाजमें पता चला कि रिस-ककी स्त्री अपने छोटे छोटे चार-पाँच वच्चोंको छोड़कर इस लोकसे प्रस्थान कर गई। अब गॉवमें हैजा बहुत जोरोंसे आरम्भ हो गया। जिन लोगोंको भागनेके लिए जगह थी, वे भाग गये। पर अधिकांशको जगह थी नहीं, इसीलिए उन लोगोंने दरते दरते साहस करके सूखे मुँहसे कहा — जब अब-जल समाप्त हो जायगा, तब चल ही देना पड़ेगा, भागकर क्या करेंगे?

चृन्दावनके मकानके सामनेसे ही गॉवका वड़ा रास्ता है। वहाँसे जव तब 'हिर नाम 'की ध्वनिसे वरावर पता चलने लगा कि उनमेसे अधिकांश लोगोंका अज्ञ-जल निरन्तर ही समाप्त हो रहा है।

आसपासके गॉवोंसे भी दो-चार आदिमर्योंके मरनेके समाचार आने लगे, परन्तु वाइलकी अवस्था तो नित्य-प्रति भीषणसे भीषणतर होने लगी। उमका प्रधान कारण यह था कि और और वातोंमें इस गॉवकी अवस्था अच्छी होनेपर भी यहाँ पीनेके जलका कुछ भी बन्दोवस्त न था।

नदी नहीं है। पहले दो-चार अच्छी पोखरियां थी, वे भी अब संस्कारके अभावके कारण विलक्कल खराव हो गई हैं और उनका पानी व्यवहार करनेके योग्य नहीं रह गया है। उनकी इस दुर्दशाकी ओर कोई ध्यान भी नहीं देता। गॉव-निवासियों में के अधिकाशका यही विश्वास है कि जब तक जलमें प्यास मिटाने और रसोई आदि पकाने की शिंक है, तब तक उसके अच्छे-बुरे होने की ओर ध्यान देने की कोई आवस्यकता ही नहीं है।

इघर गोपाल डाक्टरको छोड़कर और कोई चिकित्सक नही था। उन्हें गरीबोके यहाँ जानेको समय ही नहीं मिलता था और हैजा दिनपर दिन बढता जाता था। धीरे धीरे यह नौवत आ गई कि औषध और पथ्यकी बात तो दूर रही, मृत शरीरोंका सस्कार करना भी दुसाध्य हो गया।

पर वृन्दावनका मुहल्ला उस समय भी निरापद था। रसिककी स्त्रीकी मृत्युके सिवा इन पॉच-सात घरोंमे तव तक भी मृत्युका प्रवेश नहीं हुआ था।

वृन्दावनके पिता स्वय अपने व्यवहारके लिए जो पोखरी खुदवा गये थे, उसका पानी अभी तक राराव नहीं हुआ था। सम्मवत उनके पढ़ोसी अव तक उसी पानीका व्यवहार करके वचे हुए थे।

पर वृन्दावन दिनपर दिन मारे चिन्ताके सूखने छगे। ठडकेके भुँहकी ओर देखते ही उनकी छातीका ख्न नाचने छगता। रह-रहकर उनके मनमें यही बात आती कि कोई अलक्ष्य अमेरा अन्तराय उन दिनों पिता-पुत्रके बीच प्रतिक्षण उच्चसे उच्चतर होता जा रहा है। उनमें अब वह साहस नहीं रहा है। रोग या मृत्युका नाम सुनते ही वे काँप उठते हैं। जब कोई उन्हें युलाने आता तब वे चले तो अवश्य जाते, पर उनका एक एक कदम ठीक उसी प्रकार पड़ता जिस प्रकार न्यायालयकी ओर जानेवाले अपराधीका पढ़ा करता है। केवल वहुत दिनोंका अभ्यास ही मानों उन्हें जबरदस्ती बाँध और खींचकर ले जाता है। किसी मृत शरीरका सस्कार करके घर लौटकर वे चरणको अपने पास बुलाते और तब उसके शरीरको स्पर्श करके उनका सारा शरीर काँप उठता। उन्हें यही जान पडता कि अज्ञात भावसे कोई सकामक रोग-बीज में अपने एक मात्र वंशधरके शरीरमें परिव्याप्त कर रहा हूं। उन्हें एक-मात्र यही चिन्ता रहा करती कि में किस प्रकार उसे बाहरके सब प्रकारके ससगोंसे और मृत्युसे बचाकर आहमें रखूँ।

पाठशाला अपने आप वन्द हो गई है। चरणके मुँहकी ओर देखकर यह चात भी उन्हें कष्ट नहीं देती। इधर कुछ दिनोंसे उन्होंने चरणके खिलाने-पिलाने, कपडा पहनाने और सुलाने आदिका सारा काम अपने हाथमें ले लिया है। मानो इस विषयमें वे माँका भी पूरे हृदयसे विश्वास नहीं कर सकते। इसी समय उन्होंने एक दिन अपनी माँके मुँहसे सुना कि उनके पड़ोसी तारिणी मुखोपाध्यायके छोटे लड़केको हैजा हुआ है। यह समाचार सुनते ही उनके चेहरेका रग काला पड़ गया। यह देखते ही माँने कहा—वस बेटा, अब नहीं। तुम चरणको लेकर कहीं वाहर चले जाओ।

वृन्दावनकी आँखें छलछला आईं। उन्होंने कहा—माँ, तुम भी चले। माँने चिकत होकर कहा—अपने ठाकुरजीको छोड़कर ?

ग्रन्दावन-ठाकुरजीकी सेवाका काम पुरोहितजीपर छोड़ चलो।

मोंने और भी विस्मित होकर कहा—अपने ठाकुरजीकी सेवाका काम दूसरेपर छोड़ दूँ आर आप भाग जाऊँ ?

वृन्दावनने कुछ लिजत होकर कहा—नहीं मा, तुम अपना भार अपनेपर ही रहने दो । सिर्फ दो दिन बाद लौटकर फिर सॅभाल लेना ।

मोंने सिर हिलाते हुए दृढतापूर्वक कहा—नहीं बेटा, यह नहीं होगा। तुम्हारी दादी यह भार मुझको ही दे गई हैं। मैं भी यदि कभी उसी तरह किसीको दे सकूँगी, तो दे दूँगी। नहीं तो यह मेरे ही सिर रहे। पर तुम लोग जाओ।

शृन्दावनने रिद्विम होकर कहा—भला में तुम्हें ऐसे समयमें अकेली छोड़कर

कैसे जा सकता हूँ 2 मान लो कि

मों कुछ हैंसी। बोलीं—बेटा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तब तो में समझूँगी कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और ठाकुरजी अपना भार दूसरेको देना चाहते हैं। ईश्वर करे, ऐसा ही हो। बेटा वृन्दावन, मेरा आशीर्वाद लेकर तुम लोग निभय होकर चले जाओ। में अपने ठाकुरजीके साथ स्वच्छन्द होकर रह सकूँगी।

माताके अविचलित कण्ठस्वरसे वृन्दावनकी कहीं भाग जानेकी आशा तिरोहित हो गई। कुछ देरतक सोचनेके उपरान्त उन्होंने भी दढतापूर्वक कह दिया—तो फिर में भी कहीं न जाऊँगा। यदि तुम्हारे ठाकुरजी हैं तो मेरी भी माँ हैं। मुझे अपने लिए तो जरा भी भय नहीं है। केवल चरणके मुँदकी ओर देखकर ही यहाँ नहीं रहा जाता। पर जब यहाँसे किसी प्रकार जाना हो ही नहीं सकता, तब फिर आजसे में उसे ठाकुरजीके ही चरणोंमें सौंपकर निश्चिन्त और निर्भय होकर रहूँगा। अब आजसे तुम कभी यह न देखोगी कि मेरा मुँह सुखा हुआ है।

तारिणीका छोटा लक्का मर गया। दूसरे दिन सबेरे वृन्दावन किसी कामसे वाहर जा रहे थे कि देखा उनकी पोखरीके घाटपर ही कोई स्त्री कपड़े-लते धो रही हैं। कुछ धोये जा चुके हैं और फ़ुछ अमी धोये जानेको हैं। उन कपहोंकी स्रत देखकर ही वृन्दावन काँप उठे। पास पहुँचकर कुद्ध होकर बोले—मुरदेके कपड़े आप यहाँ क्यों घो रही हो ?

उस स्त्रीने घूंघटके अन्दरसे न जाने क्या कहा। चृन्दावनकी समझमें कुछ भी न आया।

चुन्दावनने कहा--जो अनर्थ कर चुकी हो उसका तो कोई उपाय नहीं है। पर अव और कपड़े यहाँ मत घोओ, और चली जाओ।

वह स्त्री घोये और विना घोये कपहे उठाकर वहाँसे चली गई।

मृन्दावन थोदी देर तक स्तब्ध भावसे पानीकी ओर खड़े देखते रहे। इसके वाद जब वे वहाँसे चलने लगे, तब देखा कि तारिणी जल्दी जल्दी इसी ओर आ रहा है। एक तो वह यों ही पुत्र-शोकसे कातर हो रहा था, दूसरे ऊपरसे यह अपमान हुआ। उसने आते ही पागलोंकी तरह मुँह और आँखें विगाइकर कहा—तुमने मेरी घरवालीको पोसरीमें नहाने नहीं दिया 2

मुन्दावनने कहा—नहीं, यह वात नहीं है। मैंने मैले कुचैले कपहे धोनेसे मना किया है। तारिणीने चिल्लाकर कहा—तो उन्हें और कहाँ धोने जायें ? रहेंगे वाइलमें और धोने जायेंगे वैद्यवाटीमें ? वृन्दावन, तुम्हारा नाश हो जायगा नाश । छोटे आदमी होकर पैसेके जोरसे ब्राह्मणको कष्ट दोगे तो निर्वश हो जाओगे।

बृन्दावनकी छाती दहल उठी। पर व्यर्थ कहा सुनी करनेका उनका स्वभाव नहीं है, इसलिए, उन्होंने अपने आपको सँभालकर शान्त-भावसे कहा—यदि मैं अकेला नष्ट हो जाऊँ तो कोई हर्ज नहीं, पर आप तो सारे मुहल्लेको नष्ट करनेका उपाय कर रहे हैं। सारा गाँव उजड़ा जा रहा है। केवल यह मुहल्ला वचा है। क्या आप इसे भी न वचा रहने देंगे ?

व्राह्मणने उद्धत भावसे पूछा—लोग हमेशासे इस पोखरीमें कपहे-लत्ते नहीं घोया करते तो क्या तुम्हारे सिरपर घोते हैं भइया ?

वृन्दावनने दृढभावपूर्वक उत्तर दिया—यह पोखरी मेरी है। यदि आप इस मनाईको न सुनेंगे तो आपके घरके किसी आदमीको में पोखरीमें न उत्तरने दूँगा।

ता॰---उतरने नहीं दोगे तो फिर वताओ, हम लोग कहाँ जायँगे ?

वृन्दावनने कहा—यहाँसे केवल पीने और व्यवहारके लिए जल छै सकेंगे । यदि कपड़े धोने हों तो गाँवके वाहरवाली गड़ैयामें जाकर घोना होगा।

तारिणीने मुँह वनाकर कहा—छोटा आदमी होकर तेरा इतना वड़ा मुँह ! कहता है कि औरतें गॉवके वाहर जाकर कपढे घोया करें ! अरे खाळी हमारे ही घरपर विपत्ति नहीं आई है, तेरे घरपर भी आवेगी।

वृन्दावनने उसी प्रकार शान्त और दृढ़ भावसे उत्तर दिया—मैं औरतोंको गॉवके वाहर जानेके लिए नहीं कहता। यदि आपके घरमें कोई नौकर या दासी नहीं है, तो आप तो मरद हैं, आप ही जाकर धो लाया करें। आप इस समय शोकसे कातर हो रहे हैं। आपसे मैं कोई कड़ी वात नहीं कहना चाहता। पर आपके लाखों शाप देनेपर भी मैं आपको इस पोखरीका पानी नहीं विगाइने दूंगा।

यह कहकर बृन्दावन विना और कोई तर्क-वितर्क किये ही अपने घर चले गये। कोई दस मिनट वाद घोषाल महाशयने दरवाजेपर आकर पुकारना छल किया। वे तारिणींके रिश्तेदार थे। बृन्दावनके वाहर आते ही बोले—हाँ भाई बृन्दावन, सव लोग तो तुम्हें वहुत अच्छा लड़का समझते हैं। फिर यह तुम्हारा कैसा व्यवहार है। बाह्मण पुत्र-शोकके मारे मर रहा है और ऊपरसे तुमने उसका पोखरीपर जाना वन्द कर दिया।

गृन्दावनने कहा — केवल मैले कपहे घोनेसे रोका है, पानी छे जानेसे नहीं । प्रोषालने कहा — यह अच्छा नहीं किया भइया। अच्छा, मैं कहे देता हूँ। अब वह तुम्हारी वात रख लेगा और घाटपर न घोकर जरा दूर हटकर घोया करेगा। गृन्दावनने उत्तर दिया — सारे गाँवको केवल इसी पोखरीके पानीका सहारा है। ऐसे दुसमयमें मैं किसी भी तरह इसका पानी खराव नहीं होने दूँगा।

विज्ञ घोषाल महाशयने रुष्ट होकर कहा—वृन्दावन, तुम्हारी यह जिद ठीक नहीं है। जिस पुष्करिणीकी शास्त्रानुसार प्रतिष्ठा हुई हो, उसका पानी किसी तरह अपवित्र या कल्लियत नहीं हो सकता। अँगरेजीके चार हरफ पढकर तुम शास्त्रोंपर विश्वास नहीं करते? भला यह कैसे चलेगा!

वृन्दावन एक ही बात सौ बार कहते कहते थक गये थे। विरक्त होकर बोटे—
में शास्त्रोंपर अवस्य विश्वास करता हूँ, पर आपके मन-गड़न्त शास्त्रको नहीं
मानता। मैंने जो कुछ कहा है, वही होगा। मैं मैंले कपड़े नहीं घोने दूँगा। और
कोई होता तो मुर्देके सारे कपड़े जला डालता, पर आप लोग यदि उनकी माया
नहीं छोड़ सकते हैं, तो उन्हें वाहर मैदानवाली गढेयामेंसे जाकर थो लाइए।
हमारी पोखरमें यह सब काम नहीं हो सकेगा।

यह कहकर वृन्दावन भीतर चले गये।

गास्त्र-ज्ञानी घोषाल महाशय भी वृन्दावनके सर्वनाशकी कामना करते करते अपने घर चले गये।

परन्तु, वृन्दावन अच्छी तरह जानते थे कि इस मामलेका अन्त यहीं होनेवाला नहीं है, इसिलए, उन्होंने एक आदमी पोखरीके जलपर पहरा रखनेके लिए मेज दिया। उसने सारे दिन पहरा देनेके उपरान्त रातको नौ बजे आकर समाचार दिया कि पोखरीमें कपहें घोये जा रहे हैं और तारिणी किसी तरह मानता ही नहीं। वृन्दावनने चटपट वहाँ पहुँचकर देखा कि तारिणीकी विधवा कन्या वहाँ तिक एके गिलाफ, विछानेके चादर और छोटे-यहें वहुतसे चिथहे पोखरीमें घो रही हैं और उसीमें निचोइ भी रही हैं। तारिणी स्वयं खड़ा हुआ है।

### बारहवॉ परिच्छेद

दूसरे दिन वृन्दावनने अपनी माताकी आज्ञानुसार चरणको अपने पास वुलाकर पूटा—क्यों वेटा, अपनी मॉके पास जाओगे ? चरण नाच उठा, बोला—हाँ वावूजी, जाऊँगा।

वृन्दावन मन ही मन एक चोट-सी खाकर वोले लेकिन वहाँ तुम्हें वहुत रिनों तक रहना पड़ेगा । हमें छोड़कर वहाँ रह सकोगे ?

चरणने तुरन्त सिर हिलाकर कहा-हाँ, रह सकूँगा।

वास्तवमें इन दिनोंके कठिन नियमोंके मारे और वहुत कड़ी दृष्टि रखी जानेके कारण इस वच्चेकी छोटी-सी जान तंग आ गई थी। वह वाहर खेल कूद न सकता था, पाठशाला वन्द, सगी-साथियोंका मुँह तक न देख पाता था। उसे प्राय दिन रात घरके अन्दर ही वन्द रहना पड़ता था। चारों ओर एक प्रकारका भय-सा छाया हुआ था। यद्यपि वह कोई वात अच्छी तरह नहीं समझता था, फिर भी अन्दर ही अन्दर वहुत व्याकुल हो रहा था। पर उधर माँका अगाध स्नेह, अवाध स्वाधीनता, स्नान, आहार, खेल-कूद,—िकसी वातका कोई निषेध नहीं, हजार दोष करनेपर भी माँ हसती हुई स्नेहपूर्वक जरा उपालम्भ दे देती, वस, और किसीकी भी तिरछी आँखें नहीं देखनी पढतीं। वह तुरन्त घरसे वाहर निकलनेके लिए छटपटाने लगा।

वृन्दावनने कहा—अच्छा तो फिर जाओ और अपने हाथसे टीनके एक छोटेसे वाक्सको पहननेके कपहोंसे भरकर और उसमें कुछ रुपये भी रखकर उसे गाड़ीपर रख दिया। उन्होंने ऑखें भरकर अपने लड़केका मुँह चूमते हुए उसे उसकी माँके यहाँ मेज दिया और उस दु खके समय भी गम्भीर निश्चिन्तताका नि खास त्याग किया। जो नौकर उसके साथ गया, उसे लड़केपर वरावर सतर्क दृष्टि रखनेके लिए समझा दिया और रोज नहीं तो कमसे कम दूसरे दिन आकर कुशल-समाचार दे जानेके लिए कह दिया। वृन्दावनने मन ही मन कहा—भले ही लड़का फिर देखनेको न मिले, पर इस विपत्तिके समय तो इसे यहाँ नहीं रख सकता।

जब तक गाडी दिखाई पड़ी तब तक वृन्दावन एकटक देखते रहे और फिर घरके अन्दर आकर कुछ देर तक इघर उधर करनेके उपरान्त सहसा उस दिनकी वात याद करके डर गये कि कहीं पीछेसे कुसुम नाराज न हो। फिर मन ही मन बोले—नहीं, यह काम ठीक नहीं हुआ। इतने वहें जिही और कोधी आदमीका क्या ठिकाना! में साथ नहीं गया, इससे कहीं कुछका कुछ समझके आग वगूला न हो छठे। वे चट कन्धेपर एक चादर रखकर जल्दी जल्दी चलते हुए गाड़ीके पास जा पहुँचे और उसपर सवार होकर लड़केके पास बैठ गये।

कुंजनाथके घरके सामने पहुँचकर बाहरसे ही घरकी रंगत देखकर वृन्दावन चिकत हो गये। चारों ओर बहुत-सा कूबा-कर्कट पढ़ा हुआ है। मानो बहुत दिनोंसे घरमें कोई रहता ही न हो। दरवाजा खुला हुआ है। लढ़केको लेकर भीतर प्रवेश करके देखा, वहाँ भी वही हालत है।

भाहट पाकर कुषुम भी घरमेंसे 'भइया 'कहती हुई बाहर निकल आई। पर इन लोगोंको देखकर वह मारे ईर्ष्या और अभिमानके जल उठी और क्षण-भरमें ही फिर अपनी कोठरीमें चली गई। चरण सदाकी भॉति बड़ी प्रसन्नतासे चिल्लाता हुआ दौड़कर गया और जोरसे लिपट गया। कुषुम उसे गोदमें देकर और सिरका आँचल संभालकर पॉच मिनट बाद चौखटके पास आ खड़ी हुई।

वृन्दावनने पूछा—कुंज भइया कहाँ हैं <sup>2</sup>

" मालूम नहीं । कहीं घूमने गये हैं।"

वृन्दावनने कहा--देखनेसे तो ऐसा जान पषता है कि मानो इस मकानमें कोई रहता ही नहीं | क्या इतने दिनों तक तुम लोग थे नहीं 2

" नहीं।"

"कहाँ थे ? "

कोई एक महीना हुआ, कुसुम अपने भाईकी सासके साथ पिश्वमकी ओर तीर्थ-यात्रा करने चली गई थी। अभी कल सन्ध्याको ही वहाँसे लौटी है। पर सो न कहकर उसने अवज्ञाके साथ उत्तर दिया—यहाँ-वहाँ कई जगह थी।

पहले जब जब बृन्दावन आये हैं कुसुमने सबसे पहले बैठनेके लिए आसन विछा दिया है, पर आज वह नहीं दिया। यह देखकर बृन्दावनने स्वयं ही कहा—में खड़ा हूँ, बैठनेके लिए जगह तो दो।

कुसुमने उसी प्रकार अवज्ञापूर्वक कहा—न जाने आसन वासन कहाँ पड़ा है। और यह कहकर वह अपनी जगहपर ही खड़ी रही, एक कदम भी नहीं हिली। वृन्दावन तैयार होकर ही आये थे, फिर भी इतनी अधिक अवहेलनाने उनके हदयपर जोरसे आघात किया। परन्तु, उस दिनकी उत्तेजित होकर कलह कर वैठनेकी हीनता उन्हें याद थी, इसलिए वे कुछ देर तक चुप रहनेके वाद वहुत ही नम्रतापूर्वक वोले—मे तुम्हें ज्यादा देर तक तकलीफ नहीं दूँगा। में जिस कामके लिए आया हूँ, वह वतला देता हूँ। हमारे गॉवमें भारी वीमारी फैली है,

इसलिए मैं आज चरणको तुम्हारे पास छोड़ जाऊँगा।

कुसुम इधर इतने दिनोंसे यहाँ थी नहीं, इसलिए वीमारीका ठीक मतलब नहीं समझी। उसने तीव अभिमानसे प्रज्वलित होकर कहा—ओ तभी दया करके छे आये हो <sup>2</sup> पर, बीमारी आरामी कहाँ नहीं है ? और फिर मैं भी किस साहससे पराये लड़केकी जिम्मेदारी अपने सिर छे छूँ ?

वृन्दावनने शान्त भावसे कहा—जिस साहससे में छेता हूँ, ठीक उसी साहससे। इसके सिवा में समझता हूँ कि वह सबसे अधिक तुम्हींको चाहता है।

कुमुम कुछ और कहना चाहती थी कि चरणने अपने हाथसे उसका मुँह अपने मुँहके पास खींचकर कहा—माँ, वावूजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास रहूँगा। नहाने चलोगी न 2

इसके उत्तरमें फ़ुसुमने वृन्दावनको सुनाते हुए कहा—नहीं, मेरे पास रहनेकी जहरत नहीं है। तुम्हारी नई माँ आवे तव उसके पास रहना।

वृन्दावनने वहुत ही म्लान हँसी हॅसकर कहा—वह खबर भी छुन ली है। अच्छा तो मैं वतला देता हूँ। माँ अकेली गृहस्थी नहीं सँमाल पार्ती, इसी लिए एक वार वह वात उठी थी, पर उसी समय रुक भी गई।

"क्यों, रुक क्यों गई ?"

"उसका एक विशेष कारण है। पर अव उन सव वार्तोंसे क्या मतलव ! आओ वेटा चरण, चलो, अपन चलें, देर हो रही है।"

चरणने खुशामद करके कहा--वावूजी, कल जाऊँगा।

वृन्दावन चुप रह गये। कुष्रुमने भी विना कुछ कहे चरणको गोदमेंसे उतार दिया। कोई दो मिनिट वाद वृन्दावनने बहुत ही गम्भीर स्वरमें पुकारकर कहा— और देर मत करो वेटा, चलो।

यह कहकर वे धीरेसे चले गये।

वहुत ही लाढला होनेपर भी चरणने वड़ोंका आज्ञा-पालन करना सीखा था । पहले तो उसने एक-वार चाह-भरी ऑखोंसे मॉकी ओर देखा, फिर वह कुछ खुन्ध होकर चुपचाप पिताके पीछे पीछे चलकर वाहर आ गया।

गाडीवान वैलोंको पानी पिलाने गया था। पिता-पुत्र उसकी प्रतीक्षामें वाहर सड़कपर ही खड़े रहे। अव कुसुम वहाँसे खिसककर सदर दरवाजेकी आड़मेंसे अपने पितका मुँह देखकर चौंक पड़ी। अव उनमें वह लावण्य नहीं रहा, ऑखें खुस गई हैं, चेहरा पीला पह गया है। सहसा वह अपने आपको न सँमाल सकी और आइमेंसे ही पुकार उठी—जरा एक वात सुने जाओ।

वृन्दावनने पास आकर पूछा-क्या कहती हो ?

... ''क्या इस वीचमें वीमार थे <sup>?</sup> ''

"नहीं।"

"तो ऐसे रोगीसे क्यों दिखाई देते हो १"

"सो तो कह नहीं सकता। शायद वहुत चिन्ता-फिकरके कारण दुवला दिख-लाई देता होऊँ।"

चिन्ता िकर ! स्वामीके उतरे हुए चेहरेकी तरफ देखकर उसकी गरमी कम हो गई थी, पर अन्तिम वात सुनकर वह फिर जल उठी । उसने श्लेष-पूर्वक कहा—सुम्हें तो सोलहों आने सुख है। चिन्ता फिकर किस वातकी, जरा में भी सुनूँ !

वृन्दावनने इस वातका कोई उत्तर नहीं दिया। गाड़ी तैयार हो जानेपर चरण उसपर चढ़ने लगा। तव वृन्दावनने कहा—क्यों रे, अपनी माँको प्रणाम नहीं कर आया <sup>2</sup>

चरणने गाड़ीपरसे उतरकर और द्वारके वाहर जमीनपर सिर टेककर मींको प्रणाम किया। जब कुसुमने व्यप्र होकर हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा, तो वह दीहकर माग गया। सब वात न समझनेपर भी वह यह अवश्य समझ गया कि माँने आज मेरा आदर नहीं किया, और रहनेके लिए आया था, पर माँने रक्खा नहीं।

वृन्दावनने कुळ और पास आकर गला भारी करके कहा—कौन जाने फिर कभी कह सकूँगा या नहीं, इसलिए आज ही कहे जाता हूं। आज तो तुमने गुरसेकी हालतमें अपने चरणको जगह नहीं दी, पर मेरे न रहनेपर अवश्य देना।

कुमुमने व्यस्त होकर वाधा दी-में ये सव वार्ते नहीं मुनना चाहती।

"फिर भी सुन लो। आज मैं इसे तुम्हारे हाथ सौंप देनेके लिए ही आया था।" " तुम्हें मेरा विश्वास ही क्या है ? "

वृन्दावनकी ऑसें छलछला आई। उन्होंने कहा—फिर वही कोधकी वात! कुसुम, सुना है तुमने बहुत कुछ सीखा है। पर स्त्रियोंके लिए सबसे बड़ी सीख-नेकी बात है क्षमा करना, सो तुमने क्यों नहीं सीखा किन्तु, मेरा विश्वास है कि तुम चरणकी माँ हो। लड़केको सोंपनेके लिए यदि माँ-वापका विश्वास न किया जाय, तो फिर और किमका किया जाय?

कुसुमको हूँदनेपर भी इस बातका उत्तर नहीं मिला।
वैल घर पहुँचनेके लिए उतावले हो रहे थे। चरणने पुकारा—वावूजी,
आओ न!

कुमुम कुछ कहना ही चाहती थी, पर उससे पहले ही वृन्दावन ' अच्छा चर्दू ' कहकर गाड़ीपर जा वैठे।

कुसुम वहीं वैठ गई और वहे अभिमानसे अपनी परलोकवासिनी मॉके उद्श्यसे कहने लगी—अरी, तुम मॉ होकर मेरे साथ कितनी असहा दुश्मनी कर गई हो ! यदि सचमुच ही तुम मेरे अनजानमें मुझे कलंकमें ड्रवा गई हो, यदि सचमुच ही अपने घृणित दर्पके पैरोंपर मुझे विल चढा गई हो, तो मुझसे वह वात साफ साफ क्यों नहीं कह गई ! किसके डरसे वे सारे चिन्ह इस प्रकार मिटा गई ! मेरा अन्तर्यामी जिन्हें अपने स्वामी और पुत्रके रूपमें पिहचान गया है, उन्हें सारे ससारके सामने प्रमाणित करनेका रेखा-वरावर मार्ग भी तुम क्यों न छोड गई ! यदि ऐसा होता, तो आज कौन मुझे पिरत्याग कर सकता ! कौन निर्लज्ज स्वामी अपनी स्त्रीको अनाथिनीके समान अपने आश्रयमें आनेके लिए उपदेश देनेका साहस करता ! अथवा यदि मैं सचमुच विधवा हूँ, तो यह मैं निस्सन्देह रूपसे क्यों नहीं जान पाती ! उस दशामें किसकी मजाल थी जो विधवाके रूपके लोभसे विधवा-विवाहका प्रसग छेड़नेका साहस करता !

कुष्णम एक स्थानपर एक ही तरहसे बैठे बैठे बहुत देरतक रोती रही, फिर आकाशकी ओर देखते हुए हाथ जोहकर बोली—भगवान, मेरा कोई न कोई उपाय कर दो। या तो मुझे अमिमानपूर्वक सिर उठाकर स्वामीके घर जाने दो और या बाल्यावस्थाके वही निश्चिन्त और निर्विष्न दिन फिर ला दो जिससे मैं आरामकी साँस ले सकूँ!

# तेरहवाँ परिच्छेद

उस दिन जव कुसुमने अपने भाईके मुँहसे सुना कि स्वामी फिरसे विवाह कर रहे हैं, तव वह वहुत ही चिन्तित होकर सोचने लगी कि मैं कहाँ भाग जाऊं और क्या करूँ। इतनेमें ही उसके भाईकी सास तीर्थयात्राके लिए वाहर जानेको तैयार हुई। कुसुमसे भी कहा, तो वह भी विना कुछ कहे-सुने चुपचाप साथ चलनेके लिए तैयार हो गई। कुंजकी सास कुसुमको अपने साथ विल्कुल दासी वनाकर ले गई थी और वहाँ उसी प्रकारका व्यवहार भी उसने किया था। पर कुसुममें ऐसी छोटी-मोटी वार्तोपर ध्यान देनेकी शक्ति ही नहीं थी। इसके बाद जब वह लौटकर नलडाँगे आई और वहाँसे अपने घर जानेको तय्यार हुई, तब कुजकी सासने साँपके समान फुफकारकर कहा — न भाई, पागलोंकी-सी वार्ते मत करो। हम लोग ठहरे वहे आदमी, हमारे दुइमन हैं कदम-कदमपर और नुम ठहरीं जवान औरत, अगर तुम वहाँ अकेली पड़ी रहोगी तो हम लोग समाजमे मुँह न दिखा सकेंगे। कुसुमने इसका कोई प्रतिवाद नहीं किया।

थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा—यदि जी चाहे तो तुम अपने भइयाके साथ चली जाओ और घर-बार देखकर फिर उनके साथ ही चली आना । मैं कहे देती हुँ, तुम अकेली वहाँ किसी तरह नहीं रह सकरीं।

कुसुम इसी वातपर राजी होकर कल सन्ध्याको घर-वार देखने आई थी।

आज, चरण धादिके चले जानेके कोई दो घण्टे वाद कुजनाथ जमींदारोंकी चालसे सारे गॉवमें घूम-फिर कर लौटे, स्नान और भोजन करके सोये और तीसरे पहर अपनी वहनको साथ लेकर समुराल जानेका आयोजन करने लगे। कुमुम घर-द्वार बन्द करके चुपचाप गाड़ीपर जा वैठी। वह जानती थी कि भइया उन लोगोंके प्रति प्रसन्न नहीं है, इसीलिए उनसे सबेरेकी कोई वात प्रकट नहीं की।

कुजकी स्त्रीका नाम ज़जेश्वरी है। वह जैसी मुखरा है वैसी ही कलह-पटु। वह अभी पूरे पन्द्रह वरसकी भी नहीं हुई है पर उसकी वात-चीतके ढॅग और विषकी जलनसे उसकी मौंको भी हार मानकर औंसू वहाने पहते हैं।

यदी व्रजेखरी न जाने क्यों कुष्डमको देखते ही प्रेम करने लग गई थी। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि माँ इससे प्रसन्न नहीं हुई और अपनी लहकीकी आँख बचाकर उसे मनमानी जली-कर्टी कहने लगी।

घरके सामने ही एक पोखरी हैं। तीन-चार दिन वाद एक दिन सबेरे कुमुम कुछ वरतन घो लानेके लिए जा रही थी। ब्रजेश्वरीने घरसे बाहर निकलकर बहुत ही तीव स्वरसे पूछा —क्यों ननदजी, मॉ तुम्हें के रुपये महीनेपर ठीक करके लाई हैं?

मो पास ही भड़ारेके सामने वैठकर काम कर रही थी। लड़कीका तीव श्टेपा-त्मक प्रश्न सुनकर उसने आर्ध्य और कोधसे गरजकर कहा—भला यह तू कैसी वात कर रही है! अपने आदमीको भी कोई महीना ठीक करके घर लाता है? लड़कीने उत्तर दिया—यदि अपनी हैं तो मेरी हैं, तुम्हारी कौन हैं जो तुम उस गरीविनीसे दासीवृत्ति करा लोगी और वेतन न दोगी <sup>2</sup>

इसके उत्तरमें माँने जल्दीसे पास जाकर कुसुमके हाथसे सब वरतन छीन िंछ्ये और वह आप ही पोखरीको चल दी ।

कुसुम इतदुद्धिकी भाँति चुपचाप खड़ी रह गई। व्रजेश्वरी उसके भुँहकी ओर देखकर मुस्कराई और यह कहती हुई कोठरीमें चली गई—अच्छी वात है, जाने दो!

इसके वाद दो-तीन दिन तक उसने कुमुमको लक्ष्य करके ख्व कोधकी आग उगली, परन्तु, सहसा एक दिन उसके व्यवहारमें परिवर्तन देखकर व्रजेश्वरीको बहुत आश्वर्य हुआ।

कल रातको कुसुमने तवीयत ठीक न होनेसे भोजन नहीं किया था। आज सवेरे ही घरकी मालकिन उससे वार वार कहने लगी कि स्नान-पूजा करके भोजन कर लो।

व्रजेश्वरीने पास जाकर धीरेसे कहा—ननदजी, में सोच रही हूँ कि माँने अपना छद्म वेष क्यों वदल लिया!

कुसुम चुप हो रही। पर लड़की अपनी मॉको ख्व पहचानती थी, इस लिए दो ही दिनमें इस व्यवहार-परिवर्तनके कारणका अनुमान करके वह मन ही मन जल-भुन गई। घर-मालिकनका गोवर्धन नामका एक वहनौता (=बिहनका लड़का) है। उसने अपिरिमित ताड़ी और गाँजा पीकर अपना चेहरा ऐसा वना लिया है कि किसी तरह यह पता ही नहीं चलता कि उसकी अवस्था पैतीम बरसकी है या पैंसठ वरसकी। उसे कोई अपनी लड़की नहीं देना चाहता, इसिलए वह अभी तक अविवाहित है। उसका घर दूसरे मुहल्लेमें है। पहले तो वह शायद ही कभी मिलता था, पर आजकल किसी अज्ञात करणसे मौसीके प्रति उसका प्रेम और भिक्त इतनी अधिक वढ़ गई है कि कमरेमें वैठकर वहुत देर तक कथा-वार्ता करके उनके आदेश भी प्रहण करने लगा है।

आज दोपहरको व्रजेश्वरी कुसुमको साथ लेकर पोखरीमें नहाने गई थी। पानीमें उतरनेपर उसकी दृष्टि सहसा घाटके पासहीके कामिनीके एक सघन वृक्षकी ओर गई। उसने देखा कि गोवर्धन उसकी आहमें खडा होककर टक लगाये इघर ही देख रहा है। पर उस समय वह कुछ न वोली और किसी तरह काम निवटाकर घर लौटी, तो देखा कि ऑगनमें खड़ा हुआ वही अपनी मौसीसे वाते कर रहा है। कुसुम जल्दीसे घूँघट खींचकर उसके सामनेसे कतराती हुई अन्दर चली गई। व्रजेक्षरीने पास पहुँचकर पूछा—क्यों गोवर्धन भइया, आगे तो तुम्हें यहाँ कमी न देखती थी, पर साजकल एकाएक तुम्हारी इतनी अधिक मेहरवानी कैसे हो गई शे अब तुम घरके अन्दर आना-जाना जरा कम कर दो!

गोवर्धन नहीं जानता था कि व्रजेश्वरीने उसे खड़े हुए देख लिया था, पर व्रजेश्वरीके इस प्रश्नके भावसे सकपका गया और कोई उत्तर न दे सका।

पर व्रजेश्वरीकी माँ आग-बबूला होकर, आँखें लाल लाल कर, चिल्ला उठी— इच्छा नहीं होती थी, इसलिए नहीं आता था। अव इच्छा हुई है, इसलिए आता है। तेरा इसमें क्या <sup>2</sup>

लड़कीने क्रोध नहीं किया। स्वाभाविक भावसे ही कहा—यह इच्छा मुझे पसन्द नहीं है। माँ, मैं अपने लिए उतना नहीं कहती हूँ पर मेरी ननद भी यहाँ है। कमसे कम इस वातका तो ध्यान रखना चाहिए कि वह पराई लड़की है।

माँने गलेको सातवें स्वरपर चढाकर कहा —क्या पराई लड़कीके लिए हमारे वहनीते-भतीजे भी पराये हो जायेंगे, हमारे घर न आवेंगे र और फिर यह पराई लड़की क्या परदेवाली है जो किसीके सामने नहीं निकलती र अरी, वह तो सबके सामने इस तरह वाहर निकलना जानती है कि उसे देखकर मुझ जैसी बुढ़ियोंको भी लज्जा आती है।

व्रजेश्वरीने समझ लिया कि मौंका क्या इशारा है, इसी लिए वह कुछ एक गई। उसे याद आ गया कि इसी कुमुमके वारेमें स्वय मैंने भी अपनी मौंसे थोड़े दिन पहले कितनी वार्ते किस किस तरहसे कही थीं पर उस समयकी वात कुछ और थी, इस समय कुछ और ही हो गई है। उस समय वह कुमुमसे प्रेम नहीं करती थी, पर अब करती है। और इस ढगका प्रेम न तो भगवानकी कृपाके विना किसीपर किया ही जाता है और न किसीसे पाया जाता है।

वजेश्वरी जानेके लिए उद्यत होकर गोवर्धनकी ओर तीव दृष्टिसे देखकर वोली — भड़या, यह वहुत लजाकी वात है। में मुँह खोलकर कुछ कह तो नहीं सकी, पर मैंने देख मव लिया है। यदि माईकी तरह यहाँ आ सको तो आया करो। नहीं तो तुम्हारे भाग्यमें दु ख लिखा है और उस दु खसे तुम्हें माँ भी न वचा सकेंगी। इतना कहकर वह अपने कमरेमें चली गई।

गोवर्धनने मुँह लाल करके कहा—मौसी, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ ; में नहीं जानता— कीन साला वहाँ झाड़ीके भीतर—में दतुअन तोडने—पूछनेके लिए चलो न हलवाईकी दूकानपर—आवे वह मेरे साथ उस मुहल्लेमें, प्रमाण करा देता हूं—इत्यादि कहते कहते गोवर्धन वहाँसे खिसक गया।

व्रजेश्वरीने कपड़ा वदलकर कुष्ठमकी कोठरीमें जाकर देखा कि वह अभी तक गीली धोती ही पद्दने हुए जंगलेके सहारे खड़ी हुई वाहरकी ओर देख रही है। पैरोंकी आहट सुनकर उसने रुधे हुए गलेसे कहा—क्यों भाभी, तुम क्यों व्यर्थ मेरी वातमें पढ़ने गई ? क्या तुम मुझे यहां भी न टिकने दोगी ?

" पहले तुम गीली घोती उतारो, तव वतलाऊँगी।"

इतना कहकर व्रजेश्वरीने जबरदस्ती उसकी गीली घोती उतरवाई और स्वी घोती पहनवाई । इसके उपरान्त उसने कहा-—ननदजी, मुझछे अन्याय नहीं सहा जाता । वह चाहे तुम्हारे लिए हो और चाहे मेरे लिए । मैं तो उस कमवख्नको अव घरमें घुसने न दूंगी । मैं उसका मतलब समझ गई हूं ।

वह मारे लज्जाके अपनी मॉके मनकी वात न कह सकी।

कुष्रुम रुऑसी होकर वोली—मतलव किसीका कुछ हो, पर भाभी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, तुम मेरी वात चलाकर और झगड़ा करके मुझे और अधिक विपत्तिमें न डालो।

" पर मेरे जीते जी विपत्ति कैसे आ सकती है ? "

कुमुमने जोरसे सिर हिलाकर कहा — वह अवश्य आवेगी। आँखों देख रही हूँ कि आवेगी। (माथेपर जोरसे हाथ मारकर) अपने इस जले हुए भाग्यको जहाँ है जाऊँगी, वहीं विपत्ति साथ साथ जायगी। शायद स्वयं भगवान् भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। यह कहकर वह रोने लगी।

विश्वरीने स्नेहपूर्वक उसके ऑसू पोंछकर और कुछ देरतक चुप रहकर धीरेसे कहा—शायद तुम्हारा कहना नितान्त असत्य नहीं है। पर तुम नाराज न होना वहन, खाली भाग्यको दोष देनेसे कैसे चलेगा! इसमें तुम्हारा दोष भी कुछ कम नहीं है।

कुसुमने त्रजेश्वरीके मुँहकी और देखते हुए पूछा—भला मेरा कौन-सा दोष है ? मेरे छुटपनकी सब घटना तो तुमने सुनी ही होगी ?

" सुनी है। पर वह तो ग्रुह्से आखिरतक झूठ है। तुम सयानी हो, सव वातें जानती सुनती हो। फिर भी न तो सेन्दूर लगाती हो, न हाथोंमें चूड़ियाँ पहनती हो, न समुराल जाती हो। यह भाग्यका दोष है या स्वय तुम्हारा दोष है १ उस समय तुम अनजान थीं, पर अब तो सयानी हुई हो १ भला तुम्हीं बतलाओ, ऐसी कौन सघवा है जो कोध करके विधवाका वेप वनाकर रहे १ "

"भाभी, में यह सब जानती हूँ, पर खाली सेन्दूर और चूडी पहन छेनेसे ही तो लोग नहीं सुनेंगे। पूछेंगे, मेरा पित कौन है द इस बातका गवाह कौन है द और फिर वे भी यों ही कैसे मुझे अपने घरमें छे छेंगे द?"

मिनेश्वरी विस्मयसे अवाक् होकर घोली—तुम यह कैसी वार्ते करती हो ननदजी भिला इससे वढकर प्रमाण किसी वातका और क्या हो सकता है भिक्या तुमने कुछ भी नहीं सुना कि इस वातको छेकर नन्द काकाके साथ इसी घरमें क्या काण्ड हो गया है!

थोड़ी देर चुप रहनेके वाद ही वजेश्वरी वोल उठी—तुम्हारे भइया तो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने नहीं कहा १ में तो समझी थी कि तुम सब वातें जान मुनकर ही यहाँ आई हो। मैंने तो इसी लिए तुमसे कुछ नहीं कहा, चुप बनी रही कि कहीं तुम नाराज न हो जाओ, कहीं तुम्हें दुःख न हो। विल्क, जिस दिन तुम आई, उस दिन यहाँ आनेके कारण मुझे तुमपर गुस्सा तक आया था।

कुसुमने उद्देगसे अधीर होकर पूछा--नहीं भाभी, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। वताओ, क्या हुआ था।

वजेश्वरीने ठण्डी साँस लेकर कहा—खूब! जैसे भाई हैं, वैसी ही बहन। नन-रोईजीके साथ जब नन्द काकाकी लक्कीका सम्बन्ध ठीक हुआ था तब तुम यात्राको गई हुई थीं। उस समय तुम्हारे भइयाने ही तो इतना उपद्रव मचाया और अन्तमें वे ही विलकुल जुप हो रहे! हमारी सासकी वात, तुम्हारी वात, उन लोगोंकी वात, सभी वातें निकलीं—तब नन्द काकाने इन्कार कर दिया कि कहीं फिर उनकी लक्कीका सम्बन्ध न टूट जाय। उसके वाद मन्दिरके वड़े वावाजी अलवाये गये। उन्होंने आकर फैसला कर दिया कि सब झूठ है। क्यों कि, एक तो उन्हें विना सूचना दिये, विना उसकी आज्ञा लिये हम लोगोंके समाजमें ये सब काम हो ही नहीं सकते। इसके सिवा उन्होंने नन्द काकाको आज्ञा दी कि जिसने यह काम किया था, उसे जाहिर करो। उसी समय उन्हें यह स्वीकार करना पढ़ा कि कण्ठी वदलनेकी केवल वात हुई थी, कण्ठी वदली नहीं गई।

क्रुसम आशकासे माँस रोककर वोल उठी, नहीं बदली गई र भाभी, यह तो

में भी मन ही मन जानती थी। पर आखिर मेरे सम्बन्धमे इतनी सब वातें उठी क्यों ?

वजेश्वरीने हॅसकर कहा—तुम्हारे भाईको कभी कभी वाईका झोंका आ जाया करता है न! यदि दूसरा कोई होता तो चक्षु-लज्जाके कारण ही इतना गोलमाल न मचाना चाहता। पर उन्हें तो इसका कोई खयाल ही नहीं है। इसी लिए वे चारों ओर आन्दोलन करने लगे कि जब हमारी वहनका कोई दोप ही नहीं है, जब माँने उसकी कण्ठी वदलवाई ही नहीं, तो फिर क्यों हमारे वहनोई उसे अपने घर न ले जायँगे और क्यों नन्द अपनी लड़कीका व्याह उनके साथ करेगा ?

कुसुमने लज्जासे कण्टिकत होकर कहा--छी छी. उसके वाद क्या हुआ ?

व्रजेश्वरीने कहा—उसके वाद अधिक कुछ नहीं हुआ। हमारी सास और नन्द काकाकी वहू दोनों एक ही गाँवकी लड़िक्यों थीं। क्रोध, दु ख, लज्जा और अभिमानके कारण तुमको यहाँ ले आई, उनके लड़केके साथ ही वात हुई, पर हो नहीं पाई। अच्छा ननदजी, ननदोईजी भी तो सब वातें अपने कानसे सुन गये हैं। क्या उन्होंने भी किसी वहाने ये सब वातें तुम्हें नहीं वतलाई ? पहले तो सुना था कि तुम्हारे लिए वे...

कुसुमने मुँह फेरकर कहा—भामी, जान पड़ता है उस दिन वे यही वात कहनेके लिए आये थे।

व्रजेश्वरीने चिकत होकर पूछा—िकस दिन ? क्या इस वीच वे तुम्हारे यहाँ गये थे ?

'' हॉं, जिस दिन हम लोग यहॉं आये, उसी दिन सवेरे । ''

"तव क्या हुआ ?"

" मेरे दुर्व्यवहारके कारण कुछ कहे विना ही चले गये।"

त्रजेश्वरीने मुस्कराते हुए पूछा—क्या किया था तुमने ? अपने कुंजमें घुसने नहीं दिया या बात ही नहीं की ?

कु सुमने कोई उत्तर नहीं दिया। वह एक ठण्डी सॉस खींचकर सिर झुकाये वैठी रही।

व्रजेश्वरीने भी और कोई वात नहीं पूछी—सन्ध्याका अन्धकार सघन होता जाता था। चारों ओरसे शंखोंके शब्दसे चौंककर वह उठ खड़ी हुई और वोली—ननदजी, तुम जरा बैठो। में दिया जलाकर अभी आती हूं।

यह कड्कर व्रजेश्वरी वहाँसे चली गई।

थोडी देर वाद लौटकर देखा कि कुसुम वहीं जमीनपर ओंघी पडी है और सिमक मिमककर रो रही है। दीएको यथास्थान रखकर वह कुसुमके पास जाकर वेठ गई और उसके सिरपर हाथ रखकर वहुत देर तक चुपचाप वैठे रहनेके उप-रान्त घीरेसे वोली—ननदजी, सचमुच ही तुमने अच्छा काम नहीं किया। यह तो में नहीं जानती कि तुमने क्या किया था, पर जब कि तुम जानती हो कि के कीन हैं और तुम कीन हो, तब उनकी आज्ञाके विना तुम्हारा कहीं भी जाना ठीक नहीं हुआ।

कुमुमने सिर नहीं उठाया । वह चुपचाप सुनती रही ।

व्रजेश्वरीने कहा—तुम्हारे ही मुँहसे जहाँ तक तुम्हारी वार्ते सुनी हैं, उनके विचारसे में कह सकती हूँ कि यदि में तुम्हारी जगहपर होती, तो पैदल चलकर उनके घर जानेकी कौन कहे, यदि वे आज्ञा देते कि तुम सारे रास्ते नाक रगढ़ती हुई जाओ, तो मैं वैसे ही जाती।

कुसुमने पहलेकी भाँति ही पहें रहकर अस्फुट स्वरमें कहा-भाभी, यह मुँहसे तो कहा जा सकता है, पर करना बहुत कठिन है।

" जरा भी नहीं। जानेसे स्वामी मिल्नेंगे, लड़का मिलेगा, खाने पहननेको मिलेगा, मला इतना सब मिलनेपर स्त्रीके लिए कौन-सा काम कठिन हो सकता है <sup>2</sup> में तो वह भी न पाती, तो भी लौटकर न आती। दुतकारनेपर भी नहीं। कुछ शरीरपर तो हाथ उठाते ही नहीं, तब फिर और काहेका डर था <sup>2</sup> बहुत करते तो कहते कि जाओ। में कह देती कि तुम चले जाओ। यदि जबरदस्ती रहतीं, तो वतलाओ वे क्या करते <sup>2</sup>

व्रजेथरीकी वात सुनकर इतने दु खमे भी कुसुम हँस पड़ी।

परन्तु व्रजेश्वरीने उस हँसीमें योग नहीं दिया। वह अपने मनकी वात ही कह रही थी, कुमुमको हँसानेके लिए अथवा उसे सान्त्वना देनेके लिए नहीं। उसने और भी अधिक गम्भीर होकर कहा—ननदजी, में बहुत ठीक कहती हूँ, तुम किसीकी भी मनाई न मुनो और उनके पास चली जाओ। ऐसी विपत्तिके दिनोंमें स्वामी और पुत्रको अक्ले मत छोड़ो!

व्रजेखरीके स्वरमें यह आकिस्मिक परिवर्तन देखकर कुसुम सव कुछ भूल गई और चटपट चठकर पूर्वने लगी—विपत्तिके दिन कैसे 2

व्रजेथरीने कहा-ये विपित्तके दिन नहीं है तो और काहेके हैं ? यह ठीक

है कि वे लोग अच्छी तरह हैं, पर वाइलमें जो हैजा ग्रुरू हुआ है, तुम्हारे भाई अभी कहते थे, वह आजकल बहुत जोरोंपर हैं। रोज दस वारह आदमी मर रहे हैं। हैं हैं, ननदजी यह क्या कर रही हो <sup>2</sup> मेरे पैर मत छुओ।

कुसुमने उसके दोनों पैर जोरसे पकडकर रोते हुए कहा— भाभी, वे मुझे मेरे चरणको देनेके लिए आये थे, पर मैंने नहीं लिया। मैंने उनकी कोई वात नहीं सुनी। भाभी...

व्रजेश्वरीने रोककर कहा —अच्छा, अब तो सुन ली <sup>2</sup> अब जाकर लड़केको र्सेमालो ।

4 अव मैं कैसे जाऊँ 2 "

त्रजेश्वरी कुछ कहना ही चाहती थी कि इतनेमें पीछेसे किसीके आनेकी आहट सुनाई पड़ी। मुंह फेरकर देखा कि किवाड़ा खोलकर चौखटके पास माँ खड़ी है। आँखसे आँख मिलते ही माँने ताना मारते हुए कहा—ननदजीको क्या सलाह दी जा रही है?

त्रजेश्वरीने स्वाभाविक स्वरमें कहा—माँ, अन्दर चली जाओ । तुम डरो मत। अपने आदमीको कोई बुरी सलाह नहीं देता, मैं भी नहीं देती।

मों वहुत देरसे मीतर ही भीतर जल भुन रही थी। भइककर वोली—इसका मतलव यह कि में लोगोंको बुरी सलाह दिया करती हूँ, यही न <sup>2</sup> मेंने तो तभी समझ लिया था कि जब यह कलमुँही घरमें आई है, तब इस घरको मी मिट्टीमें मिला देगी। कुंजनाथ इसे फूटी ऑखों नहीं देख सकते सो क्या थों ही <sup>2</sup> इसके इस स्वभाव और रग-ढंगके कारण ही तो <sup>2</sup>

लड़की भी माँको कुछ ऐसा ही कडा उत्तर देना चाहती थी, पर कुमुमने उसे धीरेसे चिकोटी काटी जिससे वह रक गई और वोली—इसी लिए में कलमुँहीसे कह रही थी कि समुराल चली जा, यहाँ मत रह!

समुरालका नाम मुनकर मॉने पानसे रॅगे हुए होठ फैलाकर और तिलक लगी हुई नाक सिनोडकर कहा —पूछती हूँ, किस समुरालमें ननदजीको मेज रही हो? नन्द विणवके...

अवकी वार त्रजेश्वरी घमकाकर वोल उठी—सव कुछ जान सुनकर, फिर भी अनजान वनकर खामख्वाह किसीका अपमान मत करो। लड़कियोंके दस वीस सपुरालें नहीं हुआ करतीं जो आज नन्द वैष्णवका नाम लिया जायगा और कल तुम्हारे गोवर्धनके वापका और वह चुपचाप सुन लेना होगा।

लड़कीका यह निष्ठुर और स्पष्ट सकेत सुनकर माँ वारूदकी तरह फट पड़ी और चिल्लाकर वोली—चल कमवख्त, लड़की होकर तू माँके नाम इतना बड़ा अपवाद लगाती हैं!

लड़कीने कहा — केवल अपवाद ही होता तो खैर थी माँ, यह तो विलक्कल सत्य है। अरी माँ, तुम्हारी जैसी दो-चार वैष्णव ित्रयोंकी कृपासे तो जी चाहता है कि हम लोग अपने आपको डोम चमार या मोची कहा करें। वैष्णव वतलाते हुए तो सिर नीचा कर छेना पहता है। पर जाने दो, बहुत चिल्लाओ मत। यदि तुम्हें इस वातका दु ख है कि मैंने तुम्हें अपवाद लगाया तो ननदजीको वाइल मेज दो। उसके वाद जो तुम्हारे मुँहमें आवे, सो सब कह लेना, मुझे भी दस गालियों दे लेना। मैं तुम्हारी सौगन्द खाकर कहती हूँ माँ, मैं कुछ न कहूँगी।

लक्कीके पैने वार्णोंके सामने माँने समझ लिया कि यदि यह लड़ाई और आगे वढी तो मेरी ही हार होगी, इस लिए स्वरको कोमल करके कहा—वहाँ मेज देनेसे भी वे लोग इसे घरमें कैसे लेंगे १ व्रजेश्वरी, में तेरी अपेक्षा वहुत ज्यादा जानती हूँ और वे लोग इसके कोई नहीं हैं। घृन्दावनके साथ कुसुमका कोई सम्बन्ध नहीं हैं, झूठी आशा दिलाकर इसे व्यर्थ मत नचा।

यह कहकर वह विना उत्तरकी प्रतीक्षा किये ही तेजीसे चली गई।

ज्यों ही क्रमुमने अपना सूखा हुआ पीला मुँह रूपर उठाया, त्यों ही व्रजेश्वरी योल उठी—इद्भी वात है वहन, इद्भी वात । मों जान वृझकर जवरदस्ती इद्भ योल गई हैं, यह वात में उनकी लड़की होकर भी तुम्हारे सामने मजूर करती हूँ। अच्छा, में अभी आती हूँ।

यह कहकर व्रजेश्वरी न जाने क्या सोचकर जल्दीसे उठकर वहाँसे चली गई। कुजनाथने यह वात प्रमाणित कर दी कि अवस्था अच्छी होनेसे बुद्धि भी अच्छी हो जाती है। स्त्री और वहन दोनोंका अनुरोध और आवेदन उसे कर्तव्यसे विचलित न कर सका। उसने सिर हिलाकर कहा—यह नहीं हो सकता। माँ जब तक न कहें, तब तक चरणको यहाँ नहीं ला सकता।

वजेश्वरीने कहा—कमसे कम एक वार जाकर देख ही आओ कि वे लोग कैसे हैं। कुजनाथने ऑंखें चढाकर कहा—वाप रे वाप ! वहाँ तो दस वीस आदमी रोज मरते हैं।

" तो फिर कोई आदमी मेज दो जो जाकर खबर है आवे।"

" हाँ, यह हो सकता है।"

कुंजनाथ आदमीकी तलाशमें वाहर चले गये।

दूसरे दिन सबेरे कुछम स्नान करके रसोईघरमें जा रही थी कि दासीने ऑगनमें झाड़ देते देते कहा—वहन, माँने मना किया है, आज तुम रसोई-घरमें मत जाओ।

दासीकी यह वात सुनते ही कुसुमका कलेजा काँप उठा । वह वहीं खड़ी होकर सभय वोली—क्यों ?

" यह तो में नहीं जानती।" कहकर दासी फिर अपने काममें लग गई।

कुसुम लौटकर वहुत देरतक अपने कमरेमें वैठी रही। और दिन तो इतनीं देरमें ब्रजेश्वरी कई वार वहाँ आया जाया करती थी; पर आज वह कहीं दिखाई ही न पढ़ी। वाहर निकलकर एक वार हुँढ मी आई, पर उससे साक्षात् न हुआ।

वह अपनी माँके कमरेमें छिपी वैठी थी; क्योंकि वह जानती थी कि कुसुम इस कमरेमें नहीं आती। नित्य दोनों साथ वैठकर भोजन किया करतीं थीं, पर आज जब भोजनका समय भी बीत गया, तब मारे उद्देग और आशंकाके कुसुमसे न रहा गया और वह फिर एक बार ब्रजेश्वरीको तलाश करनेके लिए बाहर निकली। इतनेमें मॉने उसके सामने पहुँचकर कहा—वेटी, अब और देर क्यों कर रही हो ? जाओ, जाकर एक गोता लगा आओ और दो कौर खालो। तुम्हारे भाई राय लेनेके लिए ठाकुरवाड़ी गये हैं।

कुसुमने मुँह उठाकर कुछ पूछना चाहा, पर उसके मुँहमें जीभ मानो काठके समान कही हो गई।

तव मॉने स्वयं ही कुछ करण स्वरमें कहा—जब तुम लड़केकी वहू हो, तब लड़केकी तरह ही अशौच मानना होगा। जो हो, बेचारी दोषों और गुणोंसे मली मानस ही थी। उस दिन हमारी बजेश्वरीका सम्बन्ध करने आई थी, तब उसने कितनी वार्ते की थीं! आज छ दिन हो गये वृन्दावनकी माँ मर गई। जो होना था, वह हो ही गया। अब महाप्रभु लड़केको ही बचा दें। हाँ, क्या नाम है बेटी उस लड़केका ? चरण न ? आहा! राजा जैसा लड़का माळ्म होता है, उसे भी आज सबेरेसे दो तीन के दस्त हो चुके हैं।

कुसुमने न तो सिर ऊपर उठाया और न मुँहसे कोई वात कही, वह चुपचाप अपने कमरेमें चली गई।

प्राय तीन वज चुके हैं। व्रजेश्वरीने सभी कमरोंमें ढूँढ डाला, पर कुसुमका कहीं पता न चला। अन्तमें उसने दासीसे पृछा—क्यों री, तूने कहीं ननदजीको देखा है <sup>2</sup>

दासीने उत्तर दिया--नहीं, सबेरे ही देखा था।

क्षपनी स्त्रीके रोनेका शब्द सुनकर कुजनाथकी कची नींद खुल गई। वह उठ बैठ और बोले—यह क्या हुआ  $^2$  वह कहाँ चली गई  $^2$ 

त्रजेश्वरीने रोते रोते कहा—माछम नहीं। मैं अन्दर, बाहर, पोखरपर, बागमें, सब जगह ढूँद आई, पर कहीं दिखाई ही नहीं दीं।

नेजिश्वरीके ऑसुओं और पोखरीके उद्घेखसे कुजनाथ रोने लगे। तो फिर वह जीती नहीं है। माँकी वार्ते उससे सही नहीं गई, इसलिए वह अवस्य ही कहीं इय मरी है।

यह कहकर वे दौड़कर बाहर जा रहे थे कि व्रजेश्वरीने उनका पहा पकड़कर कहा—सुनो, तुम इस तरह मत जाओ।

" नहीं, में कुछ भी सुनना नहीं चाहता।"

यह कहकर कुंजनाथ झटकेसे अपना पल्ला छुड़ाकर पागलेंकी तरह वाहर निकल गये।

कोई दस मिनिट वाद कुंजनाथ औरतोंकी तरह जोर जोरसे रोते हुए घर लौट साये और ऑगनमें खड़े होकर चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे—मॉने (सासने) मेरी यहनको मार डाला—अव में यहाँ नहीं रहूँगा, इम घरमे पैर भी न रखूँगा। हायरे कुसुम ! .

कुजनायकी सास कुछ भी नहीं जानती थी। चिछाहट सुनकर वाहर निकल आई और हतबुद्धि होकर खड़ी रह गई।

उसको देखते ही कुंजनाथ वहीं औंघे होकर सिर पीटने लगे—अरे इसी राक्षमीने मेरी वहनको या लिया—अरे में क्यों मरनेके लिए यहाँ आया! हाय मेरा यह क्या हो गया!

व्रजेश्वरीने पास पहुँचकर उनका हाथ पकड़कर खींचा ही था कि उन्होंने उसे धक्षा देकर गिरा दिया—चल हट, दूर हो, मुझे छू मत!

मजेश्वरी चठकर खड़ी हो गई। धवकी वार वह उन्हें जबरदस्ती वहुत जोर

करके कमरेमें हे गई और बोली—क्या खाली रोने चिल्लानेसे तुम्हारी वहन लौट आवेंगीं <sup>2</sup> में कहती हूं, वे कभी डूवकर नहीं मरी हैं।

पर कुंजनाथने विश्वास नहीं किया वे उसी तरह रोते रहे। इस वहनको उन्होंने वहे कष्टसे पाला था और सचमुच ही उसे प्राणोंसे वढकर चाहा था। पहले कई वार कुसुमने गुस्सेमें आकर हूव मरनेका भय दिखलाया है। अव उनकी आँखोंमें न जाने कहाँका वहुत-सा जल और उसीमें उनकी अभिमानिनी छोटी वहनका मृत शरीर तैरने लगा।

वंजेश्वरीने स्नेहपूर्वक अपने स्वामीकी ऑखोंके ऑस् पोंछते हुए कहा—तुम शान्त हो जाओ । मैं निश्चयपूर्वक कहती हूँ कि वे मरी नहीं हैं।

कुंजनाथ ऑस्-भरी ऑंखें फाड़ फाडकर उसकी ओर देखते रह गये।

उनकी स्त्रीने फिर एक वार अपने ऑंचलसे अच्छी तरह उनकी ऑंखें पोंछते इए कहा — मुझे तो निश्चय यही जान पढ़ता है कि ननदजी चोरीसे वाढ़ल चली गई हैं।

कुंजनाथने अविश्वाससे सिर हिलाकर कहा—नहीं नहीं, वह वहाँ नहीं जायगी। चरणको छोड़कर वहाँके किसी औरको वह देख ही नहीं सकती।

व्रजेश्वरीने कहा—यही तो तुम्हारी पहाड़ जैसी भूल है। मैं जिस तरह तुम्हें चाहती हूँ, उसी तरह वे भी अपने स्वामीको चाहती हैं। और वह चाहे जो हो खाली चरणके लिए भी तो वे वहाँ जा सकती हैं!

" पर उसे तो वाङ्ळका रास्ता भी नहीं माऌम । "

" मुझे केवल यही डर है। यदि कहीं इधर उधर मटक गई, तो पहुँचनेमें देरी होगी। अथवा रास्तेमें कहीं िकसी विपत्तिमें न पढ जावें। नहीं तो यदि बाइल सात समुद्र तेरह नदी पार हो, तो भी वे एक न एक दिन पूछती पूछती पहुँच ही जायेंगीं। मेरी बात सुनो, तुम भी उसी रास्ते चले जाओ। यदि रास्तेमें कहीं मिल जायें, तो अपने साथ ले जाकर उन्हें पतिके हाथ सौंप कर चले आना।"

" अच्छा तो में जाता हूँ।" कहकर कुंज उठ खड़े हुए।

आज उनका वह चमचमाता हुआ विलायती जूता, विदया रेशमी दुपट्टा और वह शानदार विदया चाल सव ससुरालमें ही पड़ी रह गई। कम्बस्त -कुसुमके शोकमें जमींदार कुंजनाथ वाबू फेरीवाले कुंज वैष्णवके रूपमे नंगे पैर और नंगे वदन पागलोंकी तरह दौड़ते हुए चल दिये।

### चौदहवॉ परिच्छेद

भाज छ दिन हुए वृन्दावनकी माता स्वर्गवास कर गई हैं। यदि मृत्युके उपरान्त और किसीने अपनी सुकृतिके वलसे स्वर्गमें स्थान पाया है तो इसमें सन्देह नहीं कि वृन्दावनकी माताको भी स्वर्गमें अवस्य स्थान मिला होगा।

उस दिन तारिणीके दुर्व्यवहार और घोषालके शास्त्र-ज्ञान और शापसे बहुत दु खी होकर घृन्दावनने अपने गाँवमें आधुनिक ढगका एक लोहेके नलवाला कूओं बनवानेका हढ सकल्प किया था। वे ऐसा कूओं बनवाना चाहते थे जिसका पानी कोई किसी तरह दूषित ही न कर सके, जिससे थोडेसे परिश्रमसे ही जल निकाला जा सके, जिससे गाँवके सभी लोगोंका अभाव दूर हो और जिससे कठिन समयमें हैजेका भय बहुत कुछ दूर हो सके। वे चाहते थे कि चाहे जितना रुपया खर्च हो, पर इस तरहका एक बढिया बढ़ा कुओं बन जाय। इस लिए उन्होंने क्लकत्तेकी एक प्रसिद्ध कम्पनीको पत्र लिखकर उसके आदमी बुलवाये थे। जिस दिन माताका देहान्त हुआ, उसी दिन सबेरे वे उन्होंके साथ बैठे हुए बातचीत और गर्तनामा पक्षा कर रहे थे। प्राय दस वजे होंगे कि दासीने बहुत घवरा-हटमें वाहर आकर कहा—वावूजी, इतना दिन चढ़ आया, पर माँने अभी तक द्वार क्यों नहीं खोला थे

वृन्दावनने शंकित होकर पूछा--क्या मीं अभी तक सोई हुई हैं 2

" हाँ, अन्दरसे किवाहे वन्द हैं। वहुत भावाज दी, पर कोई आहट ही नहीं मिलती।"

वृन्दावन घवराकर वहाँसे दौड़े हुए आये और किवाड़ोंको वार वार खट-खटाकर पुकारने लगे—माँ ! माँ !

पर अन्दरसे कोई उत्तर न मिला। तव लोहेके सावलसे तोइकर वन्द द्वार खोला गया। किवाड़ खुलते ही अन्दरसे ऐसी भयकर दुर्गन्थ आई कि मानो उसने जोरसे धक्का मारकर सबके मुँह फेर दिये। वृन्दावन क्षण ही भरमें उस धक्केसे सँभल गये और उन्होंने अन्दरकी ओर देखा।

पलग खाली है और माँ जमीनपर पढ़ी हुई हैं। मृत्यु आसन्नप्राय है। सारे घरमें विस्चिकाके भयंकर आक्रमणके सब चिह्न विद्यमान हैं। जब तक उनमें उठनेकी शक्ति रही, तब तक वे उठकर वाहर आती रहीं, अन्तमें अशक्त और असहाय होकर जमीनपर गिर पड़ी और न उठ सकीं। वे जीवनमें कभी किसीको जरा-सा भी कष्ट नहीं देना चाहती थीं; इसीलिए मृत्युके मुखमें जा पड़नेपर भी उतनी रातको लोगोंको बुलाकर उनकी नींद तोड़नेमें उनको लज्जा हुई। किसीको यह वतलानेकी जरूरत नहीं रही कि सारी रात उनपर क्या वीती है। माताकी इस प्रकारकी अकस्मात् शोचनीय मृत्यु अपनी आँखोंसे देखकर सहन करना मनु-घ्यकी शक्तिके वाहर है। वृन्दावनसे भी न सहा गया। तो भी उन्होंने अपने आपको सँभालनेके लिए एक बार चौखटको जोरसे पकड़ लिया, पर तुरन्त ही वदहवास होकर अपनी मॉके पैरोंके पास गिर पड़े। लोग उन्हें उठाकर दूसरी कोठरीमें ले गये। कोई वीस मिनट बाद जब उन्हें होश हुआ, तब देखा कि चरण-सिरके पास बैठा हुआ रो रहा है। वृन्दावन उठ बैठे और चरणका हाथ पकड़कर अपनी मृतप्राय माताके पैरोंके पास जाकर चुपचाप बैठ गये।

जो आदमी डाक्टर वुलानेके लिए गया था, उसने वापस आकर कहा कि डाक्टर साहव नहीं मिले। कहीं बाहर गये हैं और आज दिनभर नहीं लौटेंगे।

वृन्दावनकी माँका गला विलकुल रुँध गया था, फिर भी ज्ञान था। लड़के और पोतेको अपने पास देखकर उनकी ज्योतिहीन दोनों ऑखोंसे गरम गरम ऑस् वह निकले। होठोंने वार वार काँपकर दास दासी आदि सभीको आशीर्वाद दिया। वह किसीके कानोंतक तो नहीं पहुँचा, तथापि हृदयों तक अवस्य पहुँच गया।

तव तुलसीकी चौरीके पास कपडा बिछाकर उन्हें उसपर सुला दिया। वे थोडी देर तक तुलसीके पौधेकी ओर देखती रहीं और तदुपरान्त उनकी मलिन श्रान्त ओखें ससारकी अन्तिम निद्रासे धीरे धीरे वन्द हो गई।

इसके उपरान्त वृन्दावनने जो ये छ दिन और छ रातें विताई वह केवलः इस लिए कि विताना ईश्वरके हाथ था। यदि स्वयं उनके हाथमें होता तो वे कभी न वीततीं।

पर चरण न तो अब खेलता ही है और न वार्ते ही करता है। वृन्दावनने उसे तरह तरहके मूल्यवान् खिलोने खरीद दिये थे, कई तरहकी गाड़ियाँ, जहाज और पशुपिक्षयोंकी तसवीरें आदि, जिनको छेकर इससे पहछे वह दिन रात व्यस्त रहता था; पर अब वे सब चीजें घरके एक कोनेमें पढ़ी रहती हैं, वह उन्हें छूता भी नहीं। उस विपत्तिके दिन इस वालककी ओर ध्यान देनेका विचार भी किसीके मनमें

नहीं आया। जिस समय लोग उसकी दादीके शवको चादरसे डक्कर अर्थीपर रखकर जोर जोरसे 'हरि' नामका उचारण करते हुए है जाने लगे, उस समय वह पास ही खड़ा हुआ आँखें फाड़ फाड़कर देख रहा था।

वह अपने मनमें प्राय ही सोचा करता कि दादी मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं हे गई, क्यों वैल-गाई के वदले आदिमियों के कन्यों पर इस प्रकार सिरसे पैर तक कपड़ेमें लिपटी हुई चुपचाप चली गई, क्यों अब लौटकर नहीं आ रही हैं और क्यों वावू जी इतना रो रहे हैं। उसकी इस हताश, विद्वल और नितान्त दु खी मूर्तिने सभीका घ्यान अपनी ओर आकर्षित किया, केवल पिताकी दिष्टिकों ही वह अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकी । माताकी इस आक्रिसक मृत्युने चृन्दावनको इस प्रकार आच्छत्र कर डाला था कि किसी वातकी ओर घ्यान देन, किसी वातपर बुद्धिपूर्वक देखने या चिन्ता करने की उनमें शक्ति ही न रह गई थी। उनकी उदास और उद्भान्त दिष्टिके सामने जो कुछ आता था, वही वह जाता था, रिशर न हो पाता था।

इन क्कुछ दिनोंसे सन्ध्या समय उनके शिक्षक दुर्गादास वाबू आ बैठते हैं और उन्हें वहुत तरहसे समझाते हैं, परन्तु वृन्दावन अपने अन्तरमें कुछ भी श्रहण नहीं कर पाते। क्योंकि एक इसी भावने उनको चारों ओरसे स्थायी रूपसे प्रस लिया है कि अकस्मात् अनन्त समुद्रके वीचमें उनके जहाजका तला फँस गया है और हजार चेष्टा करनेपर भी यह टूटा हुआ जहाज किसी प्रकार वन्दर तक नहीं पहुँचेगा। तब अन्तमं जो समुद्रमं ह्वनेको ही है, उसके लिए मरने पचनेसे क्या लाम ! यदि ऐसा न होता तो मेरी ऐसी स्त्री जीवनके सूर्योदयमें ही चरणको छोइकर न खिसक जाती, ऐसे बुरे समयमें शायद कुसुमको भी दया आ जाती, वह इस प्रकार निष्ठुर होकर चरणका परित्याग न कर सकती। और फिर मवसे वडकर उनकी माता,-ऐसी माँ कव किसे मिलती है 2 - वे भी मानों अपनी इन्छासे विदा हे गई और चलते समय एक वात भी न कह गई। इस प्रकार जय उनके विपर्यस्त मस्तिष्कमें विधाताकी इच्छा प्रति दिन स्पष्टसे स्पष्टतर होती हुई दिखाई देने लगी, तव घरकी पुरानी दासीने रोते रोते शिकायत वरते हुए कहा — वावृजी, क्या अन्तमें वच्चेको भी खो देना पहेगा 2 तुम उसे अपने पास भी नहीं बुलाते, प्यार भी नहीं करते । जरा उसकी हालत तो देखो. कैसा हो गया है।

दामीको यह वात वृन्दावनको लाठोकी तरह लगी, जिससे मानों उनकी घोर

तन्द्रा टूट गई। उन्होंने चौंककर पूछा—क्यों, चरणको क्या हुआ है 2 दासीने अप्रतिम होकर कहा—ईश्वर न करे, उसे कुछ हो! आओ वेटा चरण, यहाँ आओ। देखो, वावूजी बुला रहे हैं।

चरण वहुत ही सकुचित भावसे धीरे धीरे आड़मेंसे निकलकर सामने आया। आते ही वृन्दावनने झपटकर उसे कलेजेसे लगा लिया और सहसा रोकर कहा— क्यों चरण, क्या तुम भी चले जाओगे वेटा ?

दासीने विगडकर कहा—हैं वावूजी, तुम क्या कह रहे हो 2

वृन्दावनने लिजत होकर ऑखें पोंछ डालीं और वहुत दिनोंके वाद कुछ हॅसनेकी चेष्टा की।

जब दासी अपने कामसे चली गई, तव चरणने वहुत ही धीरेसे कहा— वाबूजी, मैं माँके पास जाऊँगा।

वृन्दावनको यह जानकर वहुत सन्तोष हुआ कि यह दादीके पास नहीं जाना चाहता। उन्होंने वढे प्यारसे कहा—चेटा, तुम्हारी माँ तो अव उस मका-नमें नहीं है।

"कव आवेगी ?"

"सो तो नहीं मालूम बेटा, अच्छा आज ही में आदमी मेजकर पता लगाता हूँ।"

चरण वहुत खुश हुआ। बृन्दावनने वहुत कुछ सोच विचारकर उसी दिन केगवको पत्र लिखा कि भाकर चरणको छै जाओ और अपने गॉवकी भीषण अवस्थाका भी उहेख कर दिया।

माताके श्राद्धके अब केवल दो दिन वाकी हैं। सबेरे वृन्दावन चण्डी-मण्डपके काममें लगे हुए थे कि खबर मिली, अन्दर चरणको के और दस्त हो रहे हैं। वे दौढे हुए गये, देखा कि चरण निर्जीवके समान विछौनेपर पडा है और उसके के दस्तोंके रग-हपमें विस्चिकाकी मूर्ति स्पष्ट दिख रही है।

वृन्दावनकी आँखोंके सामने सारा ससार घोर अन्धकारसे ढक गया, उनके हाथ पैर ऍठपर वेकाम हो गये। वे अपने लड़केकी खाटके नीचे यह कहते हुए मुरदेकी तरह पड़ गये कि 'जरा जाकर केशवको खवर कर दो।'

कोई घण्टे-भर वाद गोपाल डाक्टरके वैठकखानेमें वृन्दावनने वहुत ही आकुल भावसे उसके दोनों पैर पकड़कर कहा—डाक्टर साहव, दया करके इस वच्चेके प्राण वचा दीजिए। मैंने चाहे जितने अधिक अपराध किये हों, पर वह बेचारा निर्दोष है। विलकुल बच्चा है डाक्टर साहव, एक वार चलकर देख लीजिए। उसका कष्ट देखकर आपको मी दया आ जायगी।

गोपालने मुँह बिगाइकर कहा—क्या उस समय नहीं जानते थे कि तारिणी मुखोपाध्याय इन्हीं डाक्टर साहबके मामा हैं 2 छोटे आदमी होकर रुपयोंके जोरसे ब्राह्मणका अपमान 1 उस समय खयाल नहीं किया कि इन्हींके पैरोंपर सिर रखना पहेगा 2

वृन्दावनने रोते हुए कहा—आप ब्राह्मण हैं, में आपके पैर छूकर कहता हूँ कि तारिणी महाराजका मेंने जरा भी अपमान नहीं किया। मेंने जो उन्हें मना किया था, वह सारे गाँवके भलेके लिए ही किया था। आप तो डाक्टर हैं, आप जानते हैं कि इस समय पीनेका जल खराब करना कितना बड़ा अन्याय है।

गोपालने पैर छुड़ाकर कहा—हाँ, हाँ, अन्याय क्यों नहीं है! मामाजीने चढ़ा भारी अन्याय कर डाला। मैं डाक्टर हूँ, मैं नहीं जानता, तुम दुर्गादाससे अँगरेजीके चार हरफ पढ़कर मुसे ज्ञान सिखाने आये हो! इतनी वड़ी पोखरीमें दो कपड़े घोनेसे पानी खराब हो जाता है, हम मानों विलक्षल लड़के ठहरे! नहीं भाई, और कोई वात नहीं है, यह सब रुपयोंकी गरमी है। छोटे आदिमयोंके पास रुपया हो जाता है, तब ऐसा ही होता है। नहीं तो क्या तुम ब्राह्मणके लिए घाट बन्द कर सकते ह इतना अहकार! जाओ, जाओ, मैं तुम्हारे मकानमें पैर नहीं रख सकता।

लड़केके लिए वृन्दावनकी छाती फटी जाती थी। वे फिर डाक्टरके पैर पकड़-कर प्रार्थना लगे—डाक्टर साहब, में अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, चरणोंकी घूल माथेपर लेता हूँ। डाक्टर साहब, एक वार चलिए, लड़केकी जान बचा दीजिए। में सौ रुपये दूँगा, दो सौ दूँगा, पाँच सौ दूँगा। आप जो चाहेंगे वहीं हुँगा। चलिए और दवा दीजिए।

#### पाँच सौ रुपये !

गोपाल डाक्टर नरम पढ़ गये। भइया, तुम जानते नहीं हो, इस लिए साफ साफ कहता हूँ। तुम्हारे घर जाऊँगा, तो जातिसे निकाल दिया जाऊँगा। अभी सभी वे लोग आये थे। नहीं भाई, तारिणी मामा आज्ञा नहीं देंगे, तो गोंवके सारे ब्राह्मण मिलकर मेरे साथ आहार व्यवहार वन्द कर देंगे। नहीं तो मैं डाक्टर ठहरा, मुझे इससे क्या ! रुपये छूँगा, दवा दूँगा। पर यह तो हो नहीं सकता। तुमपर दया करने जाऊँ तो फिर वाल-वच्चोंकी व्याह-शादी कैसे करूँ ? यदि कलको मेरी मां मर जाय, तो उसकी गति कैसे हो ! तव तुमको लेकर तो मेरा काम चलेगा नहीं। विलक एक काम करो। घोपाल महाशयको लेकर मामाजीके पास जाओ। वे वूढे आदमी है, उनकी वात सभी मानते हैं। जरा उनके हाथ पैर जोड़ो। वस, वे एक वार कह दें, मैं चलनेके लिए तैयार हूं। देखो, में अभी वहुत नई और विदयाँ दवाएँ लाया हूँ। देते ही लड़का अच्छा हो जायगा।

बृन्दावन विह्वल दृष्टिसे देखते रहे। गोपालने भरोसा देते हुए फिर कहा— नहीं नहीं, तुम डरो मत। जाओ, देर मत करो। और देखो भइया, वहीं रुपयोंकी वात कहनेकी जरूरत नहीं। जाओ, जल्दी जाओ।

वृन्दावन रोते रोते दौड़े और तारिणीके श्रीचरणोंमें जा पडे। तारिणीने लात मारकर अपना पर छुड़ाते हुए पिशाचोंकी तरह हॅसकर कहा—मैं विना सन्ध्या-वन्दन किये कभी पानी तक नहीं पीता। क्यों, मेरा कहना फला कि नहीं ? निर्वेश हुए कि नहीं !

वृन्दावनका रोना सुनकर तारिणीकी स्त्री दौड़ी हुई आई और स्वयं रो पढी। स्वामीसे वोली — छी: छी., ऐसा अधर्म मत करो। जो होना था, सो हो गया। हाय जरा-सा बचा है, नासमझ, गोपालसे कह दो कि वह जाकर दवा दे दे।

तारिणीने चिल्लाकर कहा-ठहर हरामजादी, मरदोंके बीचमें मत बोल ।

उसने सिटिपटाकर वृन्दावनसे कहा—जाओ वेटा, मैं आशीर्वाद देती हूं, तुम्हारा रुड़का अच्छा हो जायगा। यह कहकर वह ऑसू पोंछती हुई अन्दर चली गई।

वृन्दावन पागलोंकी तरह कातर भावसे प्रार्थना करने लगे, तारिणीके हाथ पैर पकड़ने लगे। मगर नहीं, फिर भी नहीं।

इसी समय शास्त्रज्ञ घोषाल महाशय पासके मकानमेंसे खड़ाऊँ पहने हुए खट खट करते हुए आ पहुँचे। सव वार्ते सुनकर प्रसन्न होते हुए वोले—शास्त्रोंमें लिखा है कि यदि कुत्तेको प्रश्रय दिया जाय, तो वह सिरपर चढ़ वैठता है। यदि छोटे आदिमियोंका शासन न किया जाय, तो समाज ही नष्ट हो जाय। इसी तरहसे तो कलिकालमें धर्म कर्म, ब्राह्मणोंका सम्मान, सव लोप हो जाता है। क्यों जी तारिणी, उस दिन तुमसे कहा न था कि चुन्दावन बहुत वढ चला है। जब उसने मेरी वात नहीं मानी, तभी मैंने समझ लिया कि इसपर विधाता हठ गये हैं, अव

यह नहीं वच सकता । देखा तारिणी, हाथों हाथ फल मिल गया न 2

तारिणींने मन ही मन अप्रसन्न होकर कहा—और मैं दे मैंने भी तो उसरिन पोखरीके किनारे खड़े होकर हाथ उठाकार शाप दिया था कि निर्वेश हो जाओगे! चाचा, मैं विना सन्ध्या-वन्दन किये पानी नहीं पीता। अब भी चन्द्रमा और सूर्य निकलते हैं! अब भी ज्वार-भाटा होता है! यह कहकर तारिणी अपने एक-मात्र पुत्रके शोकसे आहत इस अभागे पिताकी असीम व्यथा उसी प्रकार अभिमानपूर्वक तृप्त दृष्टिसे उपभोग करने लगा जिस प्रकार कोई शिकारी अपने तीरसे आहत होकर जमीनपर गिरे हुए जन्तुकी मृत्युयन्त्रणा देखकर अपने अचूक निशानेका मजा लेता है।

किन्तु वृन्दावन उठ खेहे हुए। प्राण वचानेके लिए वे बहुत अनुनय-विनय कर चुके थे, वहुत कुछ कह छन चुके थे। अब उन्होंने तक बात भी नहीं कही। घोर अज्ञान और अन्धतम मृढ़ताके असहा अत्याचारने उनके पुत्र-वियोगकी वेदनाका भी अतिकम करके उनके आत्म-सम्मानको जगा दिया। वे इस व्यर्थ वकवादकी अन्तिम मीमांसा छुने विना ही वहाँसे चुपचाप निकल आये कि जो काम सारे गाँवके मंगलकी कामनासे किया गया था, उसके फलस्वरप इन दो धर्मनिष्ठ ब्राह्मणोंमेंसे किसकी गायत्री और सन्ध्या-वन्दनके तेजसे में निर्वश होने जा रहा हूँ। और दस वजे वे विलक्षल निरुद्विम और शान्त होकर अपने वीमार लड़केकी खाटके पास आकर खहे हो गये।

केशव उस समय भाग धुलगाकर चरणके हाथ पैर सेंक रहे थे और निदाध-तप्त मद-तृष्णाके साथ प्राणपणसे जूझ रहे थे। वृन्दावनके मुँहसे सव वार्ते सुनकर उनके मुँहसे निकला—ओफ!—

इसके वाद वे उठकर खड़े हो गये और एक दुपट्टा कन्धेपर रखकर बोले— मैं कलकत्ते जाता हूँ। यदि डाक्टर मिल गया तो सम्ध्या तक लौट आर्फ्रेंगा और न मिला तो फिर मेरा यह जाना अन्तिम जाना समझना। ओफ! ये ही ब्राह्मण किसी दिन सारी पृथ्वीके अभिमानकी वस्तु थे! याद आते ही कलेजा फट जाता है वृन्दावन! अच्छा जाता हूँ। यदि वन सके तो लड़केको बचाए रखना भइया। यह कहकर केशव जल्दीसे वाहर हो गये।

केशवके चले जानेपर चरणेन पिताको अपने पास पाकर जोर जोरसे रोना गुरू किया—यावूजी, में माँके पाम जाऊँगा। वह स्वभावत बहुत ही शान्त था। कमी किसी वातके लिए जिद करना जानता ही न था। पर आज उसे भुला रखना बहुत ही कठिन काम हो गया। ज्यों ज्यों दिन ढलने लगा रोगकी यन्त्रणा वरावर वढती गई। प्यासके हाहाकार और माँके पास जानेके उन्मत्त चीत्कारसे उसने सभी लोगोंको पागल कर दिया। उसका यह चिल्लाना वन्द हुआ तीसरे पहर, जब कि उसके हाथ पैर ऐंठने लगे और गला र्षंघ गया।

चत्रका छोटा दिन जिस समय समाप्त हो रहा था, उस समय केशवने डाक्ट-रको साथ लिये घरमें प्रवेश किया। डाक्टर उन्हींके समवयस्क और मित्र थे। घरमें पैर रखकर चरणकी ओर देखते ही गम्भीर मुख वनाकर वे एक ओर वैठ गये। केशवने डरते हुए उनके मुँहकी ओर देखा। वे कुछ कहना ही चाहते थे, पर वृन्दावनकी ओर देखकर चुप रह गये।

यह देखकर चृन्दावनने बहुत ही शान्त भावसे कहा—हीं, मैं ही इसका पिता हूँ। पर सकोच करनेकी जरा भी आवश्यकता नहीं। आप जो छुछ कहना चाहते हैं स्वच्छन्द होकर कहिए। डाक्टर साहब, जो पिता अपने एक मात्र लड़केको विना किसी प्रकारकी चिकित्साके छेकर बैठा रह सकता है, वह सब कुछ सह सकता है।

पिताका इतना धैर्य देखकर डाक्टर साहव मन ही मन स्तम्भित हो रहे। तथापि डाक्टर होनेपर भी वे मनुष्य थे। जो कुछ कहना चाहते थे पिताके सामने नहीं कह सके। उन्होंने सिर नीचा कर लिया।

वृन्दावन मतलव समझकर वोले—तो केशव, अव में जाता हूँ। वगलमें ही ठाक़रजीवाली कोठरी है। आवश्यकता हो तो बुलवा लेना। हाँ, एक वात और है। समाप्तिसे पहले एक वार मुझे खबर दे देना जिसमें एक वार और देख हूँ। यह कहकर वे घरसे चले गये।

जिस समय वृन्दावनने ठाकुरजीवाली कोठरीमे प्रवेश किया, अँघेरा हो रहा था। उन्होंने दाहिनी ओर देखा। यहीं वैठकर माँ जप किया करती थीं। सहसा उन्हें उस दिनकी वात याद आ गई जिस दिन वे कुंजनाथका निमन्त्रण पाकर गये थे, जिस दिन माँ कुसुमके हाथोंमें कहे पहनाकर आशीर्वाद देकर घर आई थीं और चरणको गोदमें लेकर वैठी थीं और स्वयं उन्होंने आनन्दसे उन्मत्त हृदयसे ठाकुर-जीके चरणोंमें अपनी असीम कृतज्ञता निवेदन करनेके लिए जुपचाप इस कोठरीमें प्रवेश किया था। और आज वे क्या निवेदन करनेके लिए आये हैं ? वृन्दावनने जमीनपर लोटकर कहा—वगलकी कोठरीमें मेरा चरण मर रहा है। भगवन्

में इस वातकी फरियाद करनेके लिए नहीं आया हूँ। किन्तु यदि पितृस्नेह तुम्हींने दिया है तो फिर पिताकी आँखके सामने बिना चिकित्साके ही इस प्रकार निष्ठुर भावसे उसकी एक मात्र सन्तानकी हत्या क्यों होने दी १ पिताके हृदयकी थोड़ी-सी सान्त्वनाके लिए भी मार्ग क्यों खुला न रहने दिया १ फिर उन्हें वह पुरानी बात याद हो आई जो बहुतसे लोग बहुत दिनोंसे कहते चले आते हैं कि 'जो कुछ होता है वह सब मगलके लिए ही होता है।' उन्होंने मन ही मन कहा, जो लोग तुमपर विश्वास नहीं करते उनकी बात वे लोग जाने परन्तु में तो निश्चित रूपसे जानता हूँ कि तुम्हारी इच्छाके बिना पेडका एक सूखा हुआ पत्ता भी जमीन पर नहीं गिर सकता। इसलिए हे जगदीस्वर, आज में केवल यही प्रार्थना करता हूं, मुझे समझा दो कि इसमें कौनसा मगल छिपा हुआ है १ मेरे इस जरा-से बच्चे चरणकी मृत्युसे ससारमें किसका क्या उपकार होगा १ यद्यपि वे जानते थे कि ससारकी सभी घटनायं मनुष्यकी बुद्धिमें नहीं आ सकती तथापि वे अपनी सारी शिक्तसे केवल यही सोचने लगे कि चरणने क्यों जन्म लिया, वह क्यों इतना वहा हुआ और क्यों उसे एक भी काम करनेका अवसर न देकर इस प्रकार बुला लिया गया।

थोड़ी देर वाद रातकी आरती आदि कृत्य सम्पन्न करनेके लिए पुरोहितजीने प्रवेश किया । उनके पैरोंकी आहटसे जब घुन्दावनका घ्यान टूटा और वे उठ वैठे तव उनकी उद्दाम आँची शान्त हो गई थी। यद्यपि तब तक आकाशमें प्रकाशका उदय न हुआ था, तो भी मेघ-मुक्त, निर्मल, स्वच्छ आकाशके नीचे भविष्य जीवनके अस्पष्ट मार्गकी रेखा वे पहिचान रहे थे।

वाहर आनेपर ऑंगनमें एक ओर दरवाजेकी आहमें एक मिलन झीको देखकर चृन्दावन कुछ विस्मित हुए। इस समय कैंधेरेमें यहाँ कौन वैठा है!

चृन्दावनने पास पहुँचकर एक क्षणमें ही समझ लिया कि कुसुम है। उनकी जिह्नाके अप्रभागपर आ गया कि 'कुसुम, क्या द्वम मेरा सोलहों आना सुख देखनेके लिए आई हो ' पर वे वोले नहीं।

भभी अभी वे अपने चरणकी शिशु-आत्माके मगलके उद्देश्यसे अपना समस्त सुख-दु ख और मान-अभिमान त्याग कर आये थे, इसलिए, द्दीन प्रतिर्हिसा करके मृत्यु-शय्यापर पढ़े हुए अपने पुत्रका अकल्याण करनेकी इच्छा उन्हें नहीं हुई। विक्ति उन्होंने कहण कण्ठसे कहा—यदि तुम जरा और पहले आ जाती तो चरणकी वहुत वड़ी साध पूरी हो जाती ! आज दिनभर उसने जितनी ही यन्त्रणा पाई है, उतना ही वह तुम्हारे पास जानेके लिए रोया है । हाय, वह तुम्हें कितना चाहता था ! पर अव तो उसे होश ही नहीं है। आओ मेरे साथ !

कुसुम चुपचाप स्वामीके पीछे पीछे चल पड़ी। द्वारके पास पहुँचकर मृन्दावनने हाथसे चरणकी अन्तिम शय्या दिखाते हुए कहा—देखो, वह चरण पड़ा हुआ है। जाओ, उसे ले लो।—केशव, यह चरणकी माँ है।

यह कहकर वे धीरेसे दूसरी ओर चले गये।

दूसरे दिन सबेरे जब और किसीको कुमुमके पास जाकर वात कहनेका साहस नहीं हुआ, यहाँ तक कि कुंजनाथ भी डरकर हट गये, तब वृन्दावनने धीरेसे पास आकर कहा—अब इस लाशको पकड़े रहनेसे क्या लाभ । छोड़ दो, वे लोग ले जायें।

कुसुमने सिर उठाकर कहा—उन लोगोंसे आनेके लिए कह दो। में आप ही उठाये देती हूँ।

इसके उपरान्त कुमुमने जिस प्रकार अविचलित हब्तासे चरणका मृत शरीर इमशानको मेज दिया, उसे देखकर वृन्दावन भी मन ही मन भयमीत हो गये।

# पन्द्रहवाँ परिच्छेद

चरणके छोटेसे शरीरको जलकर राख होनेमे विलम्ब नहीं लगा। केशव उस ओर देखते देखते सहसा भयंकर श्वास लेकर चिह्ना उठे—यह सब झूठ है! जो लोग बात वातमें कहते हैं कि भगवान जो कुछ करते हैं, सब मंगलके लिए, वे सब शैतान हैं, हरामजादे हैं, बदमाश हैं!

मृन्दावन दोनों घुटनोंमें मुँह छिपाये पास ही स्तव्ध वैठे थे। उन्होंने घोर लाल और थकी हुई आँखें उठाकर थोड़ी देरतक देखते रहनेके उपरान्त कहा— केशव, स्मशानमें कोध नहीं करना चाहिए।

उत्तरमें केशव केवल 'ओफ् ' करके चुप रह गये।

रमशानसे लौटते समय रास्तेमें एक जगह एक पेड़के नीचे वाग्दियोंके ( एक छोटी जातिके ) दो तीन वच्चे खेल रहे थे। मृन्दावन ठहरकर टक लगाकर देखने लगे। जब वच्चे खेलनेके लिए वहाँसे हटकर एक दूसरे पेड़के नीचे दौड़ गये तब वृन्दावनने एक ठण्डी सॉस लेकर अपने मित्रके मुँहकी ओर देखते हुए कहा—जो प्रश्न कलसे दिन-रात मेरे मनमें उठ रहा था, जान पडता है कि इस समय

मुझे उसका उत्तर मिल गया। संसारमें एकलौते लड़केके मरनेका भी कुछ प्रयोजन है।

केशव अथतक वक-झक रहे थे । सहसा यह अद्भुत सिद्धान्त सुनकर अवाक् हो रहे ।

वृन्दावनने कहा—तुम्हें कोई लड़का-वाला नहीं है। तुम हजार चेष्टा करनेपर भी मेरे अन्तरकी ज्वालाको नहीं समझ सकते | समझना असमव है। यह ऐसी ज्वाला है जिसकी कोई अपने महा शट्टके लिए भी कामना नहीं करता। परन्तु केशव, इसका भी कुछ मूल्य है | मुझे अब माल्यम हो रहा है कि इसका बहुत वड़ा मूल्य है। इसीलिए, जान पड़ता है, भगवान्ने इसकी व्यवस्था कर दी है।

केशव उसी प्रकार निरुत्तर होकर मुँह देखते रहे। यृन्दावन कहने लगे— मेरी ज्वाला ठण्डी हुई जा रही है उन बच्चोंके मुँहकी ओर देखकर । आज मैं सभी वच्चोंके मुँहमें चरणका मुँह देख रहा हूँ। अव मुझे सभी वच्चोंको खींच-कर गले लगा लेनेकी इच्छा होती है। जब तक चरण जीता था, तब तक तो एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ था!

केशव सिर धुकाकर चुपचाप छुनते हुए चलने लगे। पाठशालाका छात्र वनमाली और उसका छोटा भाई दोनों पानी और क्लेऊ लिये चले जा रहे थे। वृन्दावनने पुकारका पूछा—वनमाली, कहाँ जाते हो 2

वनमालीने कहा—पण्डितजी, वावूजीको कलेक देनेके लिए खेतपर जा रहा हूँ।
" जरा तुम लोग मेरे पास आओ।" कहकर वृन्दावनने अपने दोनों हाथ
वढाकर दोनोंको एक साथ ही खींचकर गलेमे लगा लिया और वहुत स्नेहसे उन
लोगोंके मुँहकी ओर देखकर कहा—आह, वनमाली, कलेजा ठण्डा हो गया।
केशव,—कल वहुत हर हो रहा था कि मैंने चरणको सचमुच ही खो दिया।
पर अब डर नहीं रहा। अब वह नहीं खोनेका। इन्हीं लोगोंमें मेरा चरण मिला
हुआ है और इन्हींमें मैं एक दिन ससे फिर पा पाऊँगा।

केशवने डरते हुए इधर उधर देखकर कहा---वृन्दावन, इन लोगोंको छोड़ दो। यदि इनकी माँ या और कोई देख लेगा, तो बहुत नाराज होगा।

"ओह! सो तो ठीक ही है। में चरणको जलाकर जो लौट रहा हूँ।" यह कहकर वृन्दावन उन्हें छोड़कर खड़े हो गये।

पण्डितजीके इस व्यवहारसे वनमाली लजासे सिमट आया था, छूटनेपर भाईके साथ जल्दीसे अहस्य हो गया। पण्डितजी उसी जगह रास्तेमें घुटनोंके वल वैठ गये और ऊपरकी ओर मुँह करके दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे—हे जगदीश्वर, तुमने वरणको तो ले लिया, पर मेरे आँखोंमेंसे यह दृष्टि न निकाल लेना। आज जिस तरह इन्हें देखने दिया है ऐसा करो कि इसी तरह सदा ही सभी वालकोंके मुखमें अपने चरणका मुख देखा कहें, इसी प्रकार उन्हें गलेंसे लगानेके लिए सदा दोनों हाथ आगे हो जाया करें, केशव, इमशानमें खड़े होकर तुम जिन लोगोंको गालियाँ देते थे वे सभी शायद बदमाश नहीं हैं।

केशवने हाथ पकड़कर कहा-चलो, घर चलो।

वृन्दावन 'चलो ' कहकर वहुत सहज ही उठ खड़े हुए और दो-एक कदम आगे वढकर वोले—भाई, आज मेरी वाचालताके लिए क्षमा कर देना।— केशव, मनपर बहुत भारी वोझ लदा हुआ था कि मुझे यह दण्ड क्यों मिल रहा है। मैंने अपनी जानकारीमें कोई गोहत्या या ब्रह्महत्या नहीं की थी कि भगवान् उसके लिए मुझे इतना वड़ा दण्ड देते। मेरा—

वात पूरी भी न होने पाई थी कि केशव उद्धततासे गरज उठे—उस हरामजादे वृढे घोषालसे पूछो । वह तो कहेगा उसके जप-तपके प्रभावसे और दूसरे पाजीसे चलकर पूछो, वह कहेगा कि पूर्व जन्मके पापसे ! ओफ्, यही इस देशके ब्राह्मण हैं!

वृन्दावनने वहुत ही घीर भावसे कहा—केशव, काले साँपकी केंचुलको लाठी मारनेसे कोई लाभ नहीं। सहें हुए मठेकी दुर्गन्धका अपवाद दूधके सिर मढ़ना भूल है। विक देखना तो यह चाहिए कि यह अज्ञान ब्राह्मणोंको भी कहाँ तक खींच ले गया है!

केशव उन सब वार्तोंका स्मरण करके मारे कोध और क्षोभके अन्दर ही अन्दर जल रहे थे, जो मुँहपर आ गया कहने लगे। बोले,—तो फिर इतना वहा दण्ड क्यों ?

वृन्दावनने कहा—दण्ड तो यह नहीं है। केशव, में यही वात तो तुमसे कह रहा था कि जब मुझे किसी पापका स्मरण ही नहीं आता तब में इसे 'पापका दण्ड मानकर अपने आपको छोटा नहीं देखना चाहता। इस जीवनमें तो मुझे यह स्मरण नहीं आता कि मैंने कोई पाप किया है। तब पूर्व जीवनके सिरपर भी व्यर्थ अपराध लादना आत्माका अपमान करना है। इसीलिए न तो यह मेरे पापका फल है और न अपराधका दण्ड है। यह मेरे गु६-गृह-निवासके गौरवका क्लेश हैं। कोई भी बड़ी चीज बिना दु खके नहीं मिलती। केशव, आज चरणकी मृत्युसे जितनी बड़ी शिक्षा मिली है, उतनी बड़ी शिक्षा पुत्र-शोकके समान बड़े दु खको छोड़कर और किसी प्रकार मिल ही नहीं सकती। यदि में अपना कलेजा चीरकर दिखला सकता तो तुम्हें दिखला देता कि आज ससारमें जितने बालक हैं, उन सभीको हमारा चरण अपनी जगहपर छोड़ गया है। तुम ब्राह्मण हो, आज मुझे केवल यही आशीर्वाद दो कि मैंने जो कुछ पाया है, उसे कभी अपने हाथसे न गवाँ हूँ, अपना सब कुछ नष्ट न कर बैठूँ।

वृन्दावनका गला रैंध गया। दोनों मित्र आमने सामने खरे होकर फूट-फूट कर रोने लगे।

उस दिन षृन्दावनने केवल एक कुओं तैयार करानेका सकल्प किया था, पर अब जान पड़ा कि केवल एक ही काफी नहीं है। गोंवके पूर्व भागमें अधिकांश गरीबोंका निवास है। इसलिए जब तक उस मुहक्षेमें भी एक बड़ा कुआँ न बनेगा, तब तक न तो जलका कष्ट दूर होगा और न हैजेका डर मिटेगा। इसीलिए केशव कम्पनीके साहबसे मिलकर यह समाचार ले आये कि यदि काफी रुपये खर्च किये जायें तो ऐसा कुआँ तैयार किया जा सकता है जिससे केवल एक ही गाँवका नहीं, बल्कि पाँच-सात गाँबोंका कष्ट दूर किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त अनावृष्टिके समय खेतोंकी सिंचाईमें भी बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है।

वृन्दावन वहुत प्रसन्नतासे तैयार हो गये और इसीलिए श्राद्धके दिन उन्होंने अपनी देनोत्तर सम्पत्तिको छोड़कर शेष सारी सम्पत्ति रिजस्टरी करा देनेके लिए केशवके हाथ सोंप दी और कहा—केशव, ऐसा करो जिससे आगे विषाक्त जलके कारण मेरे चरणके अन्य भाई-चन्धु न मरने पावें और मेरी समस्त सम्पत्तिसे वटकर सम्पत्ति यह पाठशाला है। इसका मार ही जब तुमने ले लिया तो फिर मुझे और किसी वातकी चिन्ता ही न रही। यदि मैं फिर लौटकर इस ओर आर्फ तो इतना अवश्य देख सकूँ कि मेरी पाठशालाका कमसे कम एक छात्र वास्तव मनुष्य वन गया है। यस, उसी दिन मुझे चरणका दु ख भूलेगा।

इधर कई दिनोंसे दुर्गादास वाबू सर्वदा ही उपस्थित रहते थे। उन्होंने बहुत ही छुट्य होकर कहा—-मृन्दावन, मुझे तो हूँदनेपर भी कोई ऐसी वात नहीं मिलती जिसे कहकर में तुम्हें सान्त्वना दूं। परन्तु, दुःख चाहे कितना ही वड़ा क्यों न हो, उसे सहनेमें ही तो मनुष्यत्व है। ईश्वरका अमिप्राय कमी नहीं है कि मनुष्य अक्षम और अपारग होकर ससारका त्याग कर दे।

वृन्दावनने सिर उठाकर कोमल स्वरसे कहा—मास्टर साहव, ससार—त्याग करनेका तो मेरा कोई सकल्प ही नहीं है। विल्क वह तो विल्कुल असम्भव है। लड़कोंका मुंह देखे विना तो में एक दिन भी जीवित न रह सकूँगा। आपकी दयासे मुझे सभी लोग 'पण्डितजी 'कहते हैं। मैं अपना यह सम्मान किसी प्रकार हाथसे न जाने दूँगा। और कहीं जाकर फिर यही व्यवसाय आरम्भ कर दूँगा।

दुर्गादास वावूने कहा-परन्तु तुमने अपना सर्वस्व तो जल-कष्ट दूर करनेके लिए दान कर दिया, फिर तुम्हारा भरण-पोषण कैसे होगा ?

वृन्दावनने लिजत होकर हॅसते हँसते दीवारपर टैंगी हुई भिक्षाकी झोली दिखा-कर कहा—मास्टर साहव, वैष्णवके लिबके मुद्धी-भर भिक्षाका कहीं अभाव नहीं होगा। मेरे शेष दिन इसीसे बहुत मजेमें कट जायँगे। इसके सिवा यह सम्पत्ति मेरे चरणकी थी। वह मैंने उसीके सगी-साथियोंके लिए ही दान की है।

दुर्गादास वावू वाह्मण और वृद्ध होनेपर भी श्राद्धके दिन उपस्थित रहकर अपनी देख-रेखमे सब काम करा रहे थे, इसीलिए उन्होंने कुसुमका यथार्थ परिचय पा लिया था। इस समय वे उसीका स्मरण करके वोले—नहीं भइया, यह ठीक न होगा। तुम्हारी वात दूसरी है, पर बहुके लिए यह वड़ी लज्जाकी वात होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता।

वृन्दावनने सिर झुकाकर कहा-वह अपने भाईके पास रहेगी।

वृन्दावनको दुर्गादास अपने लड़केके समान चाहते थे | उनकी विपत्तिसे और सबसे वदकर इस गृह−त्यागके सकल्पसे वे अत्यन्त खुञ्य होकर रोकनेकी अन्तिम चेष्टा करते हुए बोळे—वृन्दावन, तुम्हें जन्मभूमि त्यागनेकी क्या आवश्यकता है १ यहाँ रहकर भी तो सब काम पहळेकी ही भाँति हो सकते हैं १

वृन्दावनकी आँखें छलछला आईं। उन्होंने कहा—अव भिक्षा माँगकर निर्वाह करनेके अतिरिक्त मेरे लिए और कोई उपाय नहीं है। किन्तु वह मुझसे यहाँ न माँगी जायगी। इसके सिवा इस घरमें जहाँ मेरी निगाह पड़ती है, वहीं मुझे उसके छोटे छोटे हाथोंके चिह्न दिखाई पडते हैं। मास्टर साहव, मुझे क्षमा करें। मैं मनुष्य हूँ, मनुष्यका सिर इतने भारसे पिचल जायगा।

दुर्गादास दुखी होकर चुप हो रहे।

जिन डाक्टरने चरणकी अन्तिम चिकित्सा की थी, उस दिनकी मर्मान्तिक घटनाने उनको भी आच्छन कर डाला था। उसका अन्त देखनेका कुत्र्हल और वृन्दावनके प्रति उसका जो अदम्य आकर्षण हो गया था वह उन्हें उसी दिन सबेरे विना बुलाये कलकत्तेसे खींच लाया था। अव तक वे सब बातें चुपचाप सुन रहे थे। वृन्दावनके इतने वहे वैराग्यका कारण तो किसी प्रकार समझमें आ सकता था, पर उनकी समझमें यह बात नहीं आती थी कि केशव किस लिए अपनी समस्त भावी उन्नतिको जलाजिल देकर स्वेच्छा पूर्वक इस तुच्छ पाठशालाका भार अपने कपर ले रहे हैं। उन्होंने विस्मित होकर अपने मित्रसे पूछा — केशव, क्या सचमुच ही तुम अपने ऐसे उज्ज्वल भविष्यत्को विसर्जित कर पाठशालामें ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर दोगे ?

केशवने सक्षेपमें कहा ---शिक्षा देना ही तो मेरा व्यवसाय है।

डाक्टरने कुछ उत्तेजित होकर कहा—यह तो में भी जानता हूँ, पर क्या कालिजकी प्रोफेसरी और इस पाठशालाकी पण्डिताई दोनों बराबर हैं? भला में भी तो सुनूँ कि इसमें तुम अपनी उन्नतिकी क्या आशा रखते हो?

केशवने वहुत ही सहज भावसे कहा — सब कुछ । अविनाश बावू, रुपया-पैसा कमाना और उन्नति दोनों एक नहीं हैं ।

"में मानता हूँ कि एक नहीं हैं। परन्तु, ऐसे गाँवमें निवास करना भी तो एक महापातक हैं।---ओफ, उसका ध्यान करनेसे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।"

वृन्दावन हँस पड़े और केशवके उत्तर देनेसे पहले ही बोल उठे—यह क्या केवल गाँवका ही अपराध है डाक्टर साहब, आप लोगोंका नहीं। आज मेरी दुर्दशा देखकर आप काँप उठे हैं, परन्तु, ऐसी ही दुर्दशामें प्रतिवर्ष कितने शिशु, कितने पुरुप और कितनी स्नियाँ मरती हैं, इसपर भी कभी किसीकी दृष्टि पहती हैं यदि आप सब हम लोगोंको इस निर्भम भावसे परित्याग करके न चले जाते, तो हम लोग इस प्रकार निरुपाय होकर न मरते। डाक्टर साहब, बुरा न मानि-एगा, जो लोग आपके खानेके लिए अन और पहननेके लिए बस्न प्रस्तुत करते हैं, वे सब अभागे दरिद्र इन्हीं गाँवोंमें रहते हैं। चन्हीं लोगोंको परों तले सुचलकर आप लोगोंके ऊपर चढनेकी सीढी तैयार होती है। केशव एम० ए० पास करके भी उसी उन्नतिके मार्गसे स्वेच्छापूर्वक मुँह मोहकर खहे हो गये हैं।

केशव आनन्द और उत्साहके मारे सहसा वृन्दावनको आर्लिंगन करके वोल उठे—वृन्दावन, तुमने मुझे मनुष्य होनेका कितना वड़ा अवसर दिया है ! दस चरस वाद तुम एक वार फिर कृपा करके यहाँ आना और देख जाना कि तुम्हारी जन्मभूमिम लक्ष्मी और सरस्वती दोनोंकी प्रतिष्ठा हो रही है या नहीं।

दुर्गादास और अविनाश डाक्टर दोनों ही श्रद्धा और आश्चर्यसे इन दोनों मित्रोंके मुँह ताकते रह गये।

कल वृन्दावन केवल भिक्षाकी झोलीका सम्बल लेकर वाढलसे चले जायँगे और घूमते-फिरते किसी जगह अपने लिए धर्म-क्षेत्र निर्वाचित कर लेंगे। केशवने उनसे कुछ दिनों तक अपने गाँवमें रहनेके लिए वार वार अनुरोध किया, परन्तु वृन्दा-वनने उनकी वात नहीं मानी; क्योंकि, वे युख और दु ख, सुविधा और असुविधाकी पूरी पूरी उपेक्षा करना चाहते हैं।

यात्राका उद्योग करके उन्होंने देव-सेवाका सारा भार पुरोहित और केशवको साँप दिया और दास-दासी आदि सबकी उचित व्यवस्था कर दी। उनकी मॉने अपने सन्दूकमें जो रुपये जमा कर रक्खे थे, वे सब रुपये उन्हीं लोगोंको देकर उन्हें विदा कर दिया।

केत्रल कुसुमकी ही उन्होंने अभी तक कोई चिन्ता नहीं की थी। उस ओर अभी तक न तो उनकी प्रवृत्ति ही हुई थी और न उन्होंने उसकी कोई आवश्यक विवेचना ही की थी। जिस दिन उसने चरणको अपने यहाँ आश्रय नहीं दिया; उसी दिनसे उनके मनमें उसके प्रति एक प्रकारकी वितृष्णाका भाव उत्पन्न हो गया था और वह वितृष्णा उसकी मृत्युके उपरान्त उनकी इच्छा न होनेपर भी विद्वेषमें रपान्तिरत हो उठी थी। इसलिए उन्होंने अभी तक इस वातकी कुछ भी खोज—खबर नहीं ली थी कि कुसुम क्यों आई है, किस प्रकार आई है, और किस लिए अभी तक है। और खोज-खबर न लेकर भी सोच रक्खा था कि वह आप ही आई है और श्राद्ध हो जानेपर आप ही चली जायगी। उसके आनेके वाद यद्यपि काम पहनेपर, चृन्दावनने विवश होकर कई वार उससे वातें की हैं, पर उस दिन सुबहको छोडकर फिर कभी उन्होंने उसके मुँहकी ओर नहीं देखा। उधर कुसुमने भी उनसे मिलने अथवा वात-चीत करनेकी लेश-मात्र भी चेष्टा नहीं की।

इस प्रकार ये थोडेसे दिन कट गये, पर अब तो और समय नहीं, इसलिए चुन्दावनने एक दासीको बुलाकर यह जाननेके लिए कुसुमके पास भेजा कि वह कव जायगी और आप उत्तरकी प्रतीक्षामें वाहर खड़े रहे।

दासीने तुरन्त ही लौटकर कहा--वे भभी नहीं जायँगी।

वृन्दावनने चिकत होकर कहा--अव तो यहाँ रहनेका ठिकाना नहीं है, तूले यह वात क्यों नहीं कह दी ?

दासीने कहा - वे खुद ही सब वातें जानती हैं।

वृन्दावनने विरक्त होकर कहा—अच्छा तो फिर तुम जाकर पूछ आओ कि क्या वह यहाँ अक्रेली ही रहेंगी ?

दासी एक ही मिनटमें पूछकर लौट आई, बोली--हौं।

तव वृन्दावन स्वयं ही अन्दर चले गये। कमरेके किवाह बन्द थे। सहसा किवाह खोलकर उन्हें अन्दर जानेका साहस नहीं हुआ। जरा-सा किवाहा खोलकर अन्दरकी ओर देखते ही उनके शरीरमें रोमांच हो आया। जले हुए घरकी जली हुई दीवारकी तरह कुमुम इसी ओर मुँह किये खड़ी थी और उत्कट क्षिप्त दिएसे देख रही थी। वृन्दावन आज पहले पहल यह देखकर पीछे हट गये कि आत्मग्लानि और पुत्र-शोक मनुष्यको कितनी जल्दी क्यासे क्या कर डालता है।

असावधानीके कारण किवाहोंके खटक उठनेसे कुसुमने देखा और आगे वढकर किवाह सोळते हुए कहा—अन्दर आओ।

वृन्दावनके अन्दर आते ही कुसुमने सकल लगा दी और सामने आकर खड़ी हो गई। वृन्दावनको सन्देह हुआ कि शायद इसका चित्त ठिकाने नहीं है, यह पागल हो रही है, न जाने क्या कर बैठे! उनकी छाती कॉप उठी।

किन्तु कुमुमने कोई असम्भव काण्ड नहीं किया । वह गलेमें आँचल डालकर और स्वामीके दोनों चरणोंमें अपना मुँह छिपाकर चुपचाप पढ़ गई।

वृन्दावनको फिर भी मारे भयके हिलने हुलनेका साहस नहीं हुआ। वे चुप-चाप ज्योंके त्यों खड़े रहे।

कुष्रम बहुत देर तक उसी अवस्थामें रहकर मानों उन्हीं पैरोंमेंसे शिक्तका सम्मह करने लगी। बहुत देर बाद वह उठकर बैठ गई और स्वामीके मुँहकी ओर देखकर बहुत ही करण कण्ठसे बोली—सभी कहते हैं कि तुम सह सके हो, पर मेरे कलेजेमे तो दिन-रात भीपण आग जल रही है। मैं कैसे बच्चूंगी विजय तुम्हें छोइकर में महंगी वी किम तरह वि

उस समय दोनोंके दृदयमें एक ही आग थी। यृन्दावनके दृदयकी विद्वेपकी

आग वुझ गई। उन्होंने कुमुमका हाथ पकडकर कहा—कुमुम, जिस प्रकार मुझे शान्ति मिली है, उसी प्रकार तुम्हें भी मिलेगी। इसके सिवा शान्तिका और कोई मार्ग नहीं है।

कुमुम चुपचाप देखती रही। वृन्दावन कहने लगे—कुमुम, मैं जानता हूँ कि तुम चरणको कितना अधिक चाहती थीं, इसलिए मैं तुम्हें भी इस मार्गपर बुला रहा हूं। तुम्हारा चरण मरा नहीं है, खोया भी नहीं है, वह केवल छिपा हुआ है। एक वार अच्छी तरह देखना सीख लोगी तो तुम्हें जान पढेगा कि यहाँ जितने लडके लड़कियाँ हैं, हमारा चरण उन सभीके साथ है।

कुमुमकी आँखोंसे आँसू निकल पड़े। उसने फिर एक वार घुककर स्वामीके चरणोंपर अपना सिर रख दिया। थोड़ी देर वाद सिर उठाकर कहा—मैं भी तुम्हारे साथ चऌँगी।

वृन्दावनने कुछ डरते हुए कहा — मेरे साथ ? यह तो असम्भव है । " नहीं, खुव सम्भव है । में चलूँगी । "

वृन्दावनने उत्कण्ठित होकर कहा—िकस तरह चलोगी कुसुम ? मैं तुम्हारा पालन किस प्रकार कहॅगा ? मैं अपने लिए भीख मॉग सकता हूँ, पर तुम्हारे लिए तो नहीं मॉग सकता। और फिर इसके सिवा तुम पैदल किस प्रकार चलोगी ?

कुसुमने अविचलित स्वरसे कहा—मैं अच्छी तरह चल सकती हूँ। यहाँ तक पैदल चलकर ही आई हूँ। इसके सिवा में तुम्हें भिक्षा भी नहीं मोंगने दूंगी, फिर चाहे वह भिक्षा तुम्हारे लिए हो चाहे मेरे लिए हो। तुम केवल अपना काम करते चलना। मैं जीविकाका उपाय भी करना जानती हूँ और गृहस्थी चलाना भी जानती हूँ। अपने भाईकी गृहस्थी अव तक मैं ही चलाती रही हूँ।

वृन्दावन सोचने लगे। कुसुमने कहा—सोच विचार व्यर्थ है, मैं अवइय चलूँगी। अवहेला करके में अपना लड़का गवॉ चुकी हूँ, अव स्वामीको नहीं गवॉना चाहती।

वृन्दावनने कुछ देर सोचकर पूछा—मेरा चरण जिस मन्त्रसे मुझे दीक्षित कर गया है, क्या तुम भी अपने आपको उसी मन्त्रसे दीक्षित कर सकोगी 2

कुसुमने शान्त दढ मनसे कहा—हाँ, कर सकूँगी।

वृन्दावनने 'अच्छा तो फिर चलो' कहकर अपनी सम्मति जता दी और एक वार केशवपर सब भार सोंपकर वे रातको अपनी स्त्रीको साथ छेकर बाइलसे चल्ने गये।

# मँझली बहन

किशनकी माँ चने-मुरमुरे भून-भूनकर, वही वही चिन्ताएँ करके, वही ही गरीबीमें उसे चौदह वर्षका करके मर गई। किशनके लिए गॉवमें कहीं खहे होनेको भी जगह न रही। उसकी सौतेली वही वहन कादम्बिनीकी अवस्था अच्छी थी, इसलिए सभी लोगोंने कहा—जाओ किशन, तुम अपनी बही वहनके घर जाकर रहो। वे बहे आदमी हैं। वहाँ अच्छी तरह रहोगे।

माताके दु खमें रोते रोते किशनने युखार बना लिया । अन्तमें अच्छे होनेपर उसने भीख मॉगकर श्राद्ध किया । इसके बाद वह अपने मुँदे हुए सिरपर एक छोटी-सी पोटली रखकर अपनी बहनके घर राजघाट जा पहुँचा । बहन उसे पहचानती थी । वह उसका परिचय पाकर और उसके आनेका कारण जानकर एकदम आग बबूला हो गई । वह मजेमें अपने वाल-बच्चोंको लिये गृहस्थी जमाये वैठी थी । अचानक यह क्या उपद्रव खड़ा हो गया!

गाँवका जो वूढा उसे रास्ता दिखानेके लिए यहाँ तक साथ आया था, उसे दो-चार वहुत कड़ी वार्ते सुनाकर कादम्बिनीने कहा, "खूब मेरे सगेको दुला लाये हो, रोटियाँ तोइनेके लिए।" और फिर उसने अपनी सौतेली मॉके उद्देश्य कहा —वदजात जब तक जीती रही, तब तक तो एक बार भी नहीं पूछा, अब मरकर बेटेको मेजकर खबर ले रही हैं। जाओ बाबा, पराये लड़केको यहाँसे लौटा ले जाओ। यह सब झझट मुझे नहीं चाहिए।

वृदा जातका नाई था। किशनकी मौंपर उसकी श्रद्धा थी, 'मौं 'कहकर पुकारा करता था, इसीलिए, इतनी कड़ी वार्ते सुननेपर भी उसने पिंड नहीं छोहा। उसने आरज्-मिन्नत करके कहा—वहन, तुम्हारा घर लक्ष्मीका भडार

है। न जाने कितने दास-दासी, अतिथि-भिक्षक, कुत्ते-विश्लियाँ तुम्हारे घरमें पलते हैं। यह लड़का भी मुद्दीभर भात खाकर वाहर पढ़ा रहेगा, तुम्हें पता भी न चलेगा। बहुत ही शान्त और समझदार है। अगर भाई समझकर न रक्खो, तो एक दु खी और अनाथ ब्राह्मणका लड़का समझकर ही घरके किसी कोनेमें जगह दे दो विटिया।

ऐसी स्तुतिसे तो पुलिसके दारोगाका मन भी पसीज जाता, फिर कादिम्बिनी तो केवल स्त्री थी ! इसलिए, उस समय वह चुप हो रही । वूढेने किशनको आहमें ले जाकर दो-चार वार्ते समझा दीं और तव वह आँखें पोंछता हुआ वहाँसे चला गया।

किंगनको आश्रय मिल गया।

कादिम्बिनीके पित नवीनचन्द्र मुकर्जीकी धान और चावलोंकी आढत थी। जब वे दोपहरको वारह वजे लौटकर घर आये, तब उन्होंने किशनकी ओर टेढी नजरसे देखते हुए पूछा—यह कौन हैं ?

कादिम्बनीने मुँह भारी वनाकर उत्तर दिया—तुम्हारे संगे रिश्तेदार हैं—साले। लो इन्हें खिलाओ-पहनाओ, आदमी बनाओ,—तुम्हारा, परलोक सुधर जायगा। नवीन अपनी सौतेली सासकी मृत्युका समाचार सुन ही चुके थे, सब बातें समझकर बोले—ठीक है। खूब सुडौल सुन्दर देह है।

स्त्रीने कहा—शरीर सुडौल क्यों न होगा <sup>2</sup> पिता जो कुछ धन-सम्पत्ति छोड़ गये थे सभी तो कलफुँहीने इसके पेटमे ठूँस दी है। सुझे तो एक कानी कौड़ी भी न दी।

शायद यहाँ यह वतलानेकी जरूरत न होगी कि उसके पिताकी धन-सम्पितिके नाम सिर्फ एक मिट्टीकी झोपड़ी और उसके पास ही जॅबीरी नीवृका एक पेड भर था। उसी झोपडीमें बेचारी विधवा किसी तरह सिर छिपाकर रहा करती और नीवृ वेचकर लड़केकी स्कूलकी फीस जुटाती। नवीनने गुस्सा दंवाकर कहा—अच्छी वात है!

कादिम्बनीने कहा—अच्छी नहीं तो क्या बुरी है ? तुम्हारे वहे रिश्तेदार ठहरे, उसी तरह रखना पढ़ेगा। इससे मेरे पाँचू गोपालके भाग्यमें एक वार एक जून भी खानेको जुट जाय तो वही बहुत हैं। नहीं तो देश भरमें वदनामी जो फैल जायगी। यह कहकर कादिम्बनीने पासवाले मकानके दूसरे खंडके एक कमरेकी खुली हुई खिड़कीकी ओर अपने कोध-मरे नेत्रोंसे अभिकी वर्षा की। वह मकान उनकी मॅंझली देवरानी हेमागिनीका था।

उधर किशन वरामदेमें एक किनारे सिर नीचा किये हुए मारे ठजाके मरा जा रहा था। कादिम्बनी मंडारेमें जाकर नारियलकी नरेटीमें थोड़ा-सा तेल निकाल लाई और किशनने पास रखकर वोली-अब झूठमूठ टिसुये वहानेकी जरूरत नहीं। जाओ, तालमें नहा आओ। तुम्हें फुलेल उलेल लगानेकी आदत तो नहीं है न 2

इसके बाद उसने जरा जोरसे चिल्लाकर अपने स्वामीसे कहा—तुम नहाने जाओ तो इन वाबू साहबको भी छेते जाना । कहीं ह्वबडाब गये तो घर भरके हाथोंमें रस्सी पह जायगी ।

किशन भोजन करने वैठा था। एक तो वह स्वभावत भात कुछ अधिक खाता था, तिसपर कल दोपहरके वाद उसने कुछ खाया नहीं था, आज इतनी दूर चलकर आया था और दिन भी ढल गया था। इन कई कारणोंसे थालीमेंका सारा भात खतम हो जाने पर भी उसकी भूख नहीं मिटी। नवीन पास ही भोजन कर रहे थे। यह देखकर उन्होंने पत्नीसे कहा—किशनको और थोड़ा भात दो।

"देती हूँ।" कहकर कादम्बिनी उठी और उसने भातसे परिपूर्ण भरी हुई एक थाली लाकर सबकी सब किशनकी थालीमें उलट दी। इसके वाद जोरसे हॅसती हुई बोली—यह तो ख्व हुआ! नित्य इस हाथीकी खुराक जुटानेमें तो हमारी सारी आढ़त खाली हो जायगी। सन्ध्याको दुकानसे दो मन मोटा चावल भेज देना, नहीं तो दिवालिया होना पहेगा, कहे देती हूँ।

मर्मान्तिक लज्जाके कारण किशनका चेहरा और भी छुक गया। वह अपनी मोंका एक ही लहका था। यह तो हमें नहीं माछ्म कि अपनी दुखिनी मोंके यहाँ उसे महीन और विद्या चावल मिला करता था या नहीं। लेकिन हां, इतना जरूर माछ्म है कि भरपेट भात खानेके अपराधमें उसे कभी लज्जासे सिर नीचा नहीं करना पड़ा था। उसे ध्यान आया कि हजार अधिक खा लेनेपर भी में कभी अपनी मोंकी खिलानेकी साध पूरी नहीं कर सकता था। उसे यह भी याद आया कि कुछ ही दिन पहले गुड़ी और परेता खरीदनेके लिए मेंने दो करछुल ज्यादा भात खाकर ही मोंसे पैसे वसूल किये थे।

उसकी दोनों भौंखोंसे भाँसुओंकी वदी वदी वूँदें निकल कर चुपचाप उसकी थालीमें गिरने लगीं और वही भात वह सिर झुकाये हुए चुपचाप खाने लगा। उसे इतना भी साहस न हुआ कि वायाँ हाथ उठाकर ऑस् तो पोंछ डाले। वह हरता था कि कहीं वहन देख न ले। अभी कुछ ही देर पहले वह झठ-मूठ टिसुए वहानेके अपराधमें झिड़की खा चुका था। उसी झिडकीने इतने वहे मातृशोककी भी गरदन दवा दी।

## २

दोनों भाईयोंने पैतृक मकान आपसमे वॉट लिया था।

पासवाला दो-मॅंजिला मकान मॅझले भाई विपिनका है। छोटे भाईकी वहुत दिन पहले मृत्यु हो चुकी है। विपिन भी धान और चावलका ही रोजगार करता है। है तो उसकी भी अवस्था अच्छी, लेकिन वहे भाई नवीनके समान नहीं। तो भी उसका मकान दो-मंजिला है। मॅझली वहू हेमांगिनी शहरकी लड़की है। वह दासदासी रखकर और चार आदिमयोंको खिला-पिलाकर ठाठसे रहना पसन्द करती है। वह पैसा वचाकर गरीवी चालसे नहीं रहती, इसीलिए कोई चार वरस पहले दोनों देवरानी-जेठानी कलह करके अलग हो गई थीं। तवसे अब तक प्रकाशरूपमें कई वार झगड़े हुए हैं और कई वार वे मिट गये हैं, लेकिन मनो-मालिन्य एक दिनके लिए भी कभी नहीं मिटा। कारण, वह एक-मात्र जेठानी कादिम्वनीके हाथमें था। वह ख्व पक्की है और अच्छी तरह समझती है कि टूटी हुई हौँडीमें कभी जोड़ नहीं लगता। लेकिन मेंसली वहू उतनी पक्की नहीं है। वह इस ढँगसे सोच-समझ भी नहीं सकती। यह ठीक है कि झगड़ा पहले मॅझली वहू ही कर बैठती है, लेकिन, फिर झगड़ा मिटानेके लिए, वातें करनेके लिए, और खिलाने-पिलानेके लिए वह मन ही मन छट-पटाया भी करती और फर एक दिन धीरेसे पास आ वैठती । अन्तमें, हाथ पैर जोडकर, रो-घोकर माफी मोँगकर जेठानीको अपने घर पकड़ छे जाती और स्नेह करती। इसी तरह दोनोंके इतने दिन कट गये हैं।

आज कोई तीन साढे तीन वजे हेमांगिनी इस मकानमें आ पहुँची। कुएँके पास ही सीमेण्टके चवूतरेपर धूपमें वैठा हुआ किशन वहुत-से कपहोंको सावुन लगाकर साफ कर रहा था। कादिम्वनी दूर खढी हुई थोड़े सावुनसे शरीरका अधिक वल लगाकर कपढे धोनेका कौशल्य सिखा रही थी। वह मॅझली देव-रानीको देखते ही वोल उठी—मैया री मैया, यह लड़का कैसे गंदे और मैले-कुचैले कपढे पहिनकर आया है।

वात ठीक थी । किशनके जैसी लाल किनारेकी घोती पहनकर और दुपट्टा ओढकर कोई अपने नाते रिक्तेमें नहीं जाता । उन दोनों चीजोंको साफ करनेकी जरूरत अवस्य थी, लेकिन, घोषीके अभावके कारण सबसे अधिक आवस्यक था पुत्र पाँचू गोपालके दो जोड़ी और उसके पिताके दो जोड़ी कपड़े साफ करना । सो किशन वही कर रहा था । हेमागिनी भी देखते ही समझ गई कि कपड़े किसके हैं, लेकिन, उस वातका कोई जिक न करके उसने प्छा—जीजी यह लड़का कौन है ?

लेकिन इससे पहले ही वह अपने घरमें बठी आइसे सब वातें सुन चुकी थी। जेठानीको इघर उघर करते देख उसने फिर कहा—लड़का तो बहुत सुन्दर है। इसका चेहरा विल्कुल तुम्हारी ही तरह है जीजी, क्या तुम्हारे मैकेका ही कोई है!

कादम्विनीने विरक्त-गभीर मुख वनाकर कहा—हूँ, मेरा सौतेला भाई है ! अरे ओ किशना, अपनी मँझली वहनको प्रणाम तो कर। रामराम, कैसा असभ्य है। बर्होंको प्रणाम करना होता है, यह भी क्या तेरी अभागिनी माँ सिखलाकर नहीं मरी 2

किशन इड़वड़ाकर उठ खड़ा हुआ और कादिम्बिनीके पैरोंके पास आकर प्रणाम करना ही चाहता था कि उसने विगड़कर कहा—अरे मर, क्या पागल और वहरा है <sup>2</sup> किसे प्रणाम करनेको कहा और किसे आकर प्रणाम करता है!

असलमें जबसे किशन आया है, तभीसे तिरस्कार और अपमानके अविश्रान्त आघातोंसे उसका दिमाग ठिकाने नहीं रह गया है। उस फटकारसे व्यस्त और हत-बुद्धि-सा होकर ज्यों ही उसने हेमांगिनीके पैरोंके पास आकर सिर धुकाया, ह्यों ही उसने हाथ पकहकर उसे उठा लिया और उसकी ठोड़ी छूकर आशी-वीद देते हुए कहा—वस बस, रहने दो भइया, हो चुका। तुम जीते रहो।

किशन मृद्की तरह उसके भुँहकी ओर देखता रहा । मानों यह वात उसके दिमागमें वैठी ही नहीं कि इस देशमें कोई इस तरह भी वातें कह सकता है ।

उसका वह कुण्डित, भीत और असहाय मुख देखते ही हेमांगिनीका कलेजा हिल गया और उसे मानों अन्दरसे रुलाई-सी आ गई। वह अपने आपको सँभाल नहीं सकी। उसने जल्दीसे इस अभागे अनाथ वालकको खींचकर हृदयसे लगा लिया और उसका परिश्रान्त तथा पसीनेसे तर मुख अपने ऑंचलसे पेंछते हुए जेठा-नीसे कहा—हाय हाय जीजी, भला इससे कपहे धुलवाने होते हैं! किसी नौकरको क्यों न बुला लिया ?

कादिम्बनी हठात् अवाक् हो गई और कोई उत्तर न दे सकी। लेकिन, पल-भरमें ही अपने आपको सँभालकर बोली--मझली बहू, में तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूं जो घरमें दस-बीस नौकर-चाकर रख छोडूं। हमारे गृहस्थोंके घरमें...

वात समाप्त होनेके पहले ही हेमांगिनीने अपने घरकी ओर मुँह करके लड-कीको पुकारकर कहा—उमा, शिव्यूको तो यहाँ भेज दे बेटी। जरा आकर जेठजीके और पोंच्के मैले कपडे तालमेंसे घो लावे और सुखा दे।

इसके वाद उसने जेठानीकी ओर मुझ्कर कहा—आज सन्ध्याको किशन और पॉच्य्गोपाल दोनों मेरे ही वहाँ खायँगे। स्कूलसे आते ही उन्हें मेरे यहाँ भेज देना। तब तक मैं इसे लिये जाती हूँ।

इसके वाद किशनसे कहा — किशन, इनकी तरह मैं भी तुम्हारी वहन हूँ। आओ, मेरे साथ चलो।

यह कहकर वह किशनका हाथ पकड़कर अपने घर छे गई।

कादिम्यनीने कोई वाधा नहीं दी। उलटे उसने हेमांगिनीका दिया हुआ इतना वड़ा ताना भी चुपचाप हजम कर लिया। कारण, जिसने ताना दिया था उसने इस जूनका खर्च भी वचा दिया था। कादिम्बनीके लिए संसारमें पैसेसे वढकर और कुछ नहीं था। इसीलिए, अगर गौ दूध देते समय लात भी मारती। है तो वह सह लेती है।

## 3

सन्ध्या समय कादिम्बनीने पूछा—क्यों रे किशन, वहाँ क्या खा आया ? किशनने बहुत ही लिजित भावसे सिर झुकाकर कहा—पूरी। "काहेके साथ खाई ?"

किशनने फिर उसी प्रकार कहा—रोहू मछलीके मूडकी तरकारी, सन्देश, रसगु . " दुत्। में पूछती हूँ कि मँझली बहूने मछलीका मूँड किसकी थालीमें परोसा था ?"

हठात् यह प्रश्न सुनकर किशनका चेहरा पीला पढ़ गया। प्रहारके लिए उदात शस्त्रके सामने रस्सीमें वॅंघे हुए जानवरकी जो हालत होती है, किशनकी छातीके भीतरकी भी ठीक वही हालत होने लगी। देर करते हुए देखकर कादिम्वनीने पूछा—तेरी ही थालीमें रखा था न ?

वहुत बढ़े अपराधीकी तरह किशनने सिर झुका दिया ।

पास ही वरामदेमें बैठे हुए नवीन तमाख् पी रहे थे। कादम्विनीने सम्बोधन करके कहा—सुन रहे हो न ?

नवीनने सक्षेपमें केवल 'हूँ' करके फिर तमाख्का करा खींचा।

कादिम्बनी गरम होकर कहने लगी—यह अपनी है! जरा इस सगी चाचीका व्यवहार तो देखो! वह क्या नहीं जानती कि मेरे पाँचू गोपालको मछलीका मूँ कितना अच्छा लगता है दितब उसने क्या समझकर वह मूँ उसकी यालीमें न देकर इस तरह अकारथ नष्ट किया दिते हीं रे किशन, सन्देश और रसगुआ तो तूने ख्व पेट भरकर खाये न दिक्मी सात जनममें भी तैंने ऐसी चीजें न देखी होंगी।

इसके बाद उसने फिर स्त्रामीकी ओर देखकर कहा—जिसके लिए मुट्टी-भर भात भी गनीमत हो उसे पूरी और सन्देश खिलाकर क्या होगा <sup>2</sup> छेकिन में तुमसे कहे देती हूँ कि मैंझली बहू अगर किशनको विगाद न दे तो तुम मुझे कुतिया कहकर पुकारना।

नवीन बिलकुल चुप रहे। कारण, उन्हें ऐसी दुर्घटनापर विश्वास न हुआ कि कादिन्वनीके रहते हुए मैंझली वहू किशनको बिगाइ सकेगी। लेकिन, उनकी स्त्रीको स्वयं अपने आपपर ही विश्वास नहीं था। बिलक उसे इस वातका सोलहों आने डर था कि मैं सीधी सादी मली मानुस हूँ, मुझे चाहे जो ठग सकता है और इसीलिए उसने तभीसे छोटे भाई किशनकी मानसिक उन्नति और अवनतिके प्रति अपनी प्रखर दृष्टि बिला सी।

दूसरे ही दिन दो नौकरोंमेंसे एक नौकर छुड़ा दिया गया । अब नवीनकी धान और चावलवाली आढतमें किशन काम करने लगा । वहाँ वह चावल आदि तौलता, विकी करता, चार पाँच कोसका चक्कर लगाकर नमूने ले आता और जब दोपहरको नवीन भोजन करनेके लिए घर आते, तब दूकान देखता ।

दो दिन वादकी वात है। नवीन आहार और निद्रा समाप्त करके छौटकर दूकानपर गये और किशन भोजन करनेके लिए घर आया। उस समय तीन वजे थे। वह जब तालावमेंसे स्नान करके आया, तब उसने देखा वहन सो रही है। उस समय उसे इतनी तेज भूख लग रही थी कि जरूरत होती तो शायद वह वाघके मुँहसे भी खानेको निकाल लाता, लेकिन, वहनको जगानेका उसे साहस नहीं हुआ।

वह रसोईघरके वाहरवाले वरामदेमें एक कोनेमें चुपचाप वैठा हुआ वहनके

जागनेकी प्रतीक्षा कर रहा था कि अचानक उसने पुकार सुनी — किशन ! वह आह्वान उसके कानोंको कैसा स्निग्ध जान पड़ा ! उसने सिर उठाकर देखा कि मँझली वहन अपने दूसरे मंजिलके कमरेमें खिड़कीके पास खड़ी हैं। किशनने केवल एक वार ही देखकर सिर झुका लिया । थोड़ी देरमें हेमागिनी नीचे उतर आई और उसके सामने आकर खड़ी होकर योली—कई दिनसे दिखाई नहीं दिया किशन। यहाँ चुपचाप क्यों वैठा है ?

एक तो भूखमें जराहीमें ऑखोंमें ऑसू आ जाते हैं, तिसपर ऐसा स्नेहपूर्ण कंठ-स्वर! उसकी ऑखें छलछला आई। वह चुपचाप सिर झुकाये वैठा रहा, कोई उत्तर न दे सका।

मँझली चाचीको सभी वाल-बच्चे प्यार करते हैं। उसकी आवाज सुनकर कादिम्बिनीकी छोटी लड़की बाहर निकल आई और चिहाकर वोली—िकशन मामा, रसोईघरमें तुम्हारे लिए मात ढका हुआ रक्खा है। जाकर खा लो। मॉ खा-पीकर सो गई है।

हेमागिनीने चिकत होकर कहा—किशनने अभीतक खाया नहीं ?—तेरी माँ खाकर सो रही है ? हाँ रे किशन, आज इतनी देर क्यों हो गई ?

किशन फिर झुकाये ही वैठा रहा । उनीने उसकी तरफसे जवाव दिया— मामाको तो रोज ही इतनी देर हो जाती है। जब वावूजी खा-पीकर दूकान पहुँच जाते हैं, तभी तो ये खाने आते हैं।

हेमागिनीने समझ लिया कि किशनको दूकानके कामपर लगा दिया है। अवश्य ही उसने यह आशा तो नहीं की थी कि इसे खाली बैठे खानेको दिया जायगा, फिर भी इस ढली हुई बेलाको देखकर और साथ ही भूख और प्याससे आर्त्त वालकके मुँहकी ओर निहारकर, उसकी आँखोंसे जल वहने लगा। वह आँचलसे आँसू पोंछती हुई अपने घर चली गई और कोई दो ही मिनट वाद हाथमें दूधसे भरा हुआ एक कटोरा लेकर आ गई, लेकिन, रसोईघरमें पहुँचते ही वह सिहर उठी और मुँह फेरकर खड़ी हो गई।

किशन खाने वैठा था। पीतलकी एक थालीमें ठंडा, सूखा और ढेले बना हुआ भात था। एक तरफ कुछ दाल थी और पास ही तरकारीकी तरहकी कोई चीज। दूध पाकर उसका मलिन मुख प्रसन्नतासे भर गया।

हेमागिनी दरवाजेसे वाहर आकर खड़ी रही। भोजन समाप्त करके किशन

जब तालपर कुछा करने चला गया तब उसने झाँककर देखा कि थालीमें एक दाना भात भी नहीं बचा है। मारे भूखके वह सारा भात खा गया है।

हेमोगिनीका लड़का लिलत भी प्राय उसी उमरका था। जब उसे खयाल भाया कि अगर कहीं मैं न रहूँ और मेरे लड़केकी भी ऐसी दशा हो तो <sup>2</sup> इस कल्पनासे स्लाईकी लहर उसके गले तक आकर फैनिल हो उठी। वह उस स्लाईको दवाये हुए अपने घर चली गई।

ઇ

हेमांगिनीको बीच बीचमें सर्दिक कारण बुखार हो आता था और दो तीन दिन रहकर आप ही आप अच्छा हो जाता था। कुछ दिनों बाद इसी तरह उसे बुखार हो आया। सन्ध्याके समय वह अपने बिछौनेपर पड़ी हुई थी। घरमें कोई नहीं था। अचानक उसे माळूम हुआ कि बाहर कोई किवाइकी आड़में खहा हुआ अन्दरकी तरफ झॉक रहा है। उसने पुकारा—बाहर कौन खड़ा है १ ठिळत १

किसीने उत्तर नहीं दिया। जब उसने फिर उसी तरह पुकारा, तब उत्तर मिला—में हूँ।

" कौन १ में कौन १ आ, अन्दर आकर वैठ।"

किशन सकोचपूर्वक कमरेके अन्दर आकर दीवारके साथ सटककर खड़ा हो गया। हेमांगिनी उठकर वैठ गई और उसे अपने पास बुलाकर स्नेहपूर्वक पूछने लगी—क्यों रे किशन ?

किशन कुछ और आगे खिसक आया और अपने मैळे दुपट्टेका छोर खोलकर दो अध-पके अमस्द निकालकर वोला—वुखारमें ये बहुत अच्छे होते हैं \*।

हेमागिनीने आग्रहपूर्वक हाय वड़ाकर कहा — ये तुझे कहाँ मिले ? मैं कलसे लोगोंकी कितनी खुशामत कर रही हूँ लेकिन किसीने लाकर नहीं दिये।

यह कहकर हेमांगिनीने अमरूदके सिहत किशनका हाथ पकडकर उसे अपने पास वैठा लिया। मारे लजा और आनन्दके किशनने अपना लाल मुँह नीचा कर लिया। यद्यपि ये अमरूदके दिन नहीं थे, और हेमांगिनी अमरूद खानेके लिए व्याकुल मी नहीं थी, तो भी ये दो अमरूद ढूँढ़कर लानेमें सारी दोपहरकी धूप किशनने सिरपरसे निकाली थी। हेमांगिनीने पूरा—हाँ रे किशन, तुझसे किसने

चगाली सरदी और बुखारमें कच्चा अमहद खाते हैं ।—अनुवादक ।

कहा कि मुझे बुखार आया है <sup>2</sup> किशनने कोई उत्तर न दिया।

हेमागिनीने फिर पूछा — और यह किसने कहा कि में अमरूद खाना चाहती हूँ <sup>2</sup> किशनने इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया । उसने जो सिर नीचा किया, सो ऊपर उठाया ही नहीं । हेमांगिनीने पहले ही जान लिया था कि लहका स्वभावसे बहुत लजाशील और भीरु है । उसने उसके सिरपर हाथ फेरा, बहुत ही प्रेमपूर्वक उसे 'मह्या' कहा और न जाने किन किन कौशलोंसे उसका भय दूर करके उससे बहुत-सी वातें जान लीं । उसने बहुत ही अनुसन्धानपूर्वक पहले तो पूछा कि तुमने ये अमरूद कैसे और कहाँ पाये, और तब धीरे धीरे उसके गाँव-धरकी सब वातें, उसकी माताके सम्बन्धकी वातें, यहाँकी खाने-पीनेकी व्यवस्था, दूकानपर उसे जो जो काम करने पढ़ते हैं, उन सबका विवरण आदि सभी वातें एक एक करके पूछ लीं; और तब अपनी ऑखें पोंछते हुए कहा—देख किशन, तू अपनी इस मँझली बहनसे कभी कोई बात मत छिपाना । जब जिस चीजकी जरूरत हो, चुपचाप यहाँ आकर माँग लेना । माँग लेगा ?

किशनने वहुत ही प्रसन्नतापूर्वक सिर हिलाकर कहा-अच्छा।

वास्तिविक स्नेह किसे कहते हैं, यह किशनने अपनी गरीव मातासे सीखा था। इस मेँझली वहनमे उसी स्नेहका आस्त्राद पाकर उसका रुका हुआ मातृ-शोक विगलित होकर वह गया। उठते समय उसने मेँझली वहनके चरणोंकी धूल अपने मस्तकपर लगाई और तव मानो वह हवापर उड़ता हुआ वाहर निकल गया।

लेकिन उसकी वही वहनका आकोश उसके प्रति प्रति दिन वहता ही गया। कारण, वह सौतेली मॉका लहका है, विलक्कल निरुपाय लाचार है, आवश्यक होनेपर भी वदनामीके भयसे घरसे भगाया नहीं जा सकता और किसीको दिया भी नहीं जा सकता। इसलिए जव उसे रखना ही है, तब जितने दिन उसका शरीर चले, उतने दिन उससे ख्व कसकर मेहनत करा लेना ही ठीक है।

घर लौटकर आते ही वहन पीछे पड़ गई—क्यों, रे किशन, तू दोपहर-भर दूकानसे भागकर कहाँ गया था ?

किशन चुप रह गया। कादिम्बनीने बहुत विगइकर कहा—वतला जल्दी। लेकिन फिर भी किशनने कोई उत्तर नहीं दिया। कादिम्बनी उन लोगोंमेसे नहीं थी जिनका गुस्सा किसीको चुप रहते देखकर कम हो जाता है। इसलिए, वह वात कहलानेके लिए जिननी जिद करने लगी, वात न कहला सकनेके कारण कोघ भी उसका उतना ही वदता गया। अन्तमें उसने पौंचू गोपालको धुलाकर उसके कान मलवा दिये और रातको हाँदीमें उसके लिए वावल नहीं डाले।

आघात चाहे कितना ही वहा क्यों न हो, परन्तु यदि वह प्रतिहत न हो, तो लगता नहीं है। पर्वतके शिखरसे गिरते ही मनुष्यके हाथ-पैर नहीं टूट जाते। टूटते वे तभी हैं जब पैरोंके नीचेकी कठिन भूमि उस वेगका प्रतिरोध करती है। ठीक वही बात किशनके सम्बन्धमें हुई। माताकी मृत्युने जिस समय उसके पैरोंके नीचेका आधार-स्थल विलक्कल विलुप्त कर दिया, तबसे बाहरका कोई भी आघात उसे आघात देकर धूलमें नहीं मिला सका । वह गरीवका लहका था लेकिन उसने कभी दु ख नहीं भोगा था और घुड़की-झिड़कीसे भी उसका परिचय नहीं हुआ था। तो भी यहाँ आनेके वादसे अव तक जो वह कादम्बिनीके दिये हुए कठोर दु ख और कष्ट अनायास ही भोग सका था उसका कारण केवल यही था कि उसके पैरोंके नीचे कोई अवलम्ब नहीं था । छेकिन आज वह न सह सका । भाज वह हेमांगिनीके मातृ-स्नेहकी दृढ़ भित्तिपर खड़ा था और इसीलिए भाजके इस अत्याचार-अपमानने उसे एकदम धराशायी कर दिया । माता और पुत्र दोनों मिलकर इस निरपराध और निराश्रय वालकका शासन करके, झिड़कियाँ देकर, अपमान वरके, दंड देकर चले गये और वह अन्धकारमें जमीनपर पड़ा पड़ा बहुत दिनोंके बाद फिर अपनी माँको स्मरण करके और मैंझली बहुनका नाम ले-लेकर फट फटकर रोने लगा।

## 4

दूसरे दिन सबेरे ही किशन चुपचाप हेमागिनीके घर पहुँचकर उसके विछीनेपर पैतानेकी तरफ जाकर वैठ गया। हेमांगिनीने अपने पैर जरा ऊपर खींच लिये और स्नेहपूर्वक कहा— किशन, दूकान नहीं जायगा ?

" अव जाऊँगा।"

"देर मत कर भइया । इसी समय चला जा। नहीं तो वह अभी गालियाँ देने लगेगी।"

किशनका चेहरा एक वार लाल और फिर एकदम पीला पढ़ गया। "अच्छा जाता हू," कहकर वह उठ खड़ा हुआ । एक वार इधर-उधर करके वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर चुप हो गया। हेमोगिनीने मानो उसके मनकी वात समझ ली और पूछा—क्या मुझसे कुछ कहना चाहता है भइया ?

किशनने जमीनकी ओर देखते हुए बहुत ही कोमल स्वरसे कहा—मँझली बहन, कल कुछ खाया नहीं है।

" हैं ! कलसे कुछ खाया नहीं ? कहता क्या है किशन ? "

कुछ देर तक तो हेमांगिनी चुप रही, पर फिर तुरन्त ही उसकी ऑखोंमें जल भर आया और धीरे घीरे झरझर करके वहने लगा। उसने उसे हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर पास वैठा लिया और जब एक एक करके उससे सब बातें सुन लीं तब कहा—कल रातको ही यहाँ क्यों न चला आया ?

किशन चुप हो रहा। हेमांगिनीने ऑचलसे ऑस् पोंछते हुए कहा—भाई, तुझे मेरे सिरकी सौगन्ध है, आजसे मुझे अपनी मरी हुई माँकी जगह ही समझना।

यथासमय ये सव वार्ते कादम्बिनीके कानों तक पहुँच गई। उसने अपने घरसे ही मॅझली वहूको पुकारकर कहा—क्या मैं अपने भाईको खिला नहीं सकती जो तुम उससे गले पड़कर इतनी वार्ते कहने गई ?

वातोंका ढँग देखकर हेमागिनीके सारे शरीरमें आग लग गई। लेकिन वह उस भावको छिपाकर वोली—अगर मैंने गले पहकर ही कुछ कहा, तो उसमें दोष क्या हो गया ?

कादिम्बनीने कहा—अगर मैं तुम्हारे लड़केको बुलाकर उससे इस तरहकी वार्ते कहूँ तो तुम्हीं वतलाओ कि तुम्हारी क्या इज्जत रह जायगी ? अगर तुम इस तरह उसे प्रश्रय दोगी, तो तुम्हीं वतलाओ उसे शासनमें कैसे रख सकूँगी ?

अव हेमांगिनीसे सहा नहीं गया। उसने कहा—वहन, पन्द्रह्-सोलह वरस तुम्हारे साथ गृहस्थी चला चुकी हूँ; मैं तुम्हें पहचानती हूँ। पहले अपने लड़-केको भूखा रखकर शासन करो, तव दूसरेके लड़केका करना। तव गले पड़कर वात कहने न आऊँगी।

कादिम्बनीने अवाक होकर कहा—मेरे पाँचू गोपालके साथ उसकी तुलना ? देवताके साथ वन्दरकी वरावरी ? मँझली वहू, में सोचती हूँ, तुम इसके वाद और भी न जाने क्या क्या कहती फिरोगी।

मँझली वहूने उत्तर दिया—में जानती हूँ िक कौन देवता है और कौन वन्दर। लेकिन जीजी, अब मैं कुछ भी न कहूँगी। अगर कहूँगी तो खाली यही िक तुम्हारे जैसी निष्ठुर और तुम्हारे जैसी बेहया औरत इस दुनियामें कोई नहीं है। यह कहकर बिना किसी उत्तरकी अपेक्षा किये हेमांगिनीने अपनी खिदकी वन्द कर ली।

उस दिन सन्ध्याके कुछ पहले अर्थात् घरमालिकोंके लौटकर आनेके समय वहीं वहूने अपने घरके ऑगनमें खड़े होकर दासीको लक्ष्य करके उच कण्ठसे गर्जन-तर्जन शुरू कर दिया—जो दिन और रात करते हैं, वही इसकी व्यवस्था करेंगे। देखती हूँ कि माँसे वढकर मौसीको दरद है! अपने भाईका मर्म में नहीं समझती, समझते हैं पराये! कभी भला नहीं होगा अगर कोई भाई वहनको लहावेगा और खड़ा खड़ा तमाशा देखेगा। धर्म भी यह न सह सकेगा, यह मैं कहे देती हूँ।

यह कहकर कादम्बिनी अपने रसोईघरमें चली गई।

देवरानी-जेठानीमें इस ढगकी गाली-गालीज और कोसा-काटी अनेक वार अनेक तरहसे हो चुकी है, लेकिन, आज उसमें तीखापन कुछ ज्यादा था। अक्सर हेमांगिनी उसकी वातें सुनकर भी अनसुनी कर जाती थी, समझकर भी अपने उपर नहीं लेती थी। लेकिन आज उसका शरीर ठीक नहीं था, इसलिए वह उठ आई और खिड़कीके पास खड़ी होकर बोली—जीजी, इतना ही कहकर क्यों चुप हो गई ? शायद भगवानने अभी तक तुम्हारी बात सुनी न हो। जरा और थोड़ी देरतक हमारे सर्वनाशकी कामना करो। जेठनी घर आवे, वे सुन लें। तब तक ये भी आ जायें और सुन लें। अगर इतनेमें ही तुम थककर चुप हो जाओगी तो कैसे काम चलेगा!

कादम्बिनी तुरन्त झपटकर थाँगनमें आ गई और सिर ऊपर उठाकर चिल्ला उठी—मेंने क्या किसी सत्यानाशीका नाम लिया है 2

हेमांगिनीने स्थिर भावसे उत्तर दिया—भला तुम किसीका नाम क्यों लेने लगी जीजी, नाम लेनेकी पात्री तुम नहीं हो। लेकिन क्या तुम यह समझती हो कि दुनियामें एक तुम्हीं सयानी और समझदार हो और बाकी सब अहमक हैं <sup>2</sup> ठोकर मारकर किसका सिर तोड़ रही हो, यह क्या कोई समझता नहीं!

अव कादिम्बनीने अपना असली रूप धारण किया। खूव मुँह विचकाकर और हाथ-पैर नचाकर कहना ग्रुरू किया—भले ही कोई समझ ले! जिसका दोप होगा, उसीको तो बुरा लगेगा! और फिर क्या तुम्हीं सब वार्ते ममझती हो,— में नहीं समझ पाती? जब किशन आया था तब दो चाँटे खाकर भी चूँ नहीं करता था। जो कहती थी चुपचाप वही करता था। पर आज दोपहरको किसके बलपर क्या जवाव देगया, जरा पूछ देखो इस प्रसन्नकी मॉमे। ऑर तब उँगळीसे दासीको दिखला दिया।

प्रसन्नकी माँने कहा—हाँ मँझली वहू, यह तो ठीक है। आज दोपहरको जब वह भात छोड़कर उठ खड़ा हुआ, तब मालिकनने कहा, 'जब इस भातके लीले विना यमराजके घर जाना पढ़ेगा, तब इतना तेज किस लिए १ ' इसपर वह कह गया, 'अपनी मँझली वहनके रहते में किसीसे नहीं डरता।'

कादिम्वनीने दर्पके साथ कहा—क्यों, अब तो माल्म हो गया ? बतलाओ, किसके बलपर उसे इतना तेज है ? देखो मॅझली बहू, आज में तुमसे माफ साफ कह देती हूँ। तुम उसे बारवार मत बुलाया करो। भाई-बहनके बीचमें तुम मत पदो।

हेमांगिनीने फिर कुछ न कहा। एक कंचुएने भी सॉंपकी तरह कुंडली मारकर काटा है, यह सुनकर उसके आर्ध्वयंकी सीमा न रह गई। वह खिइकीके सामनेसे इटकर सोचने लगी कि कितने भारी उत्पीदनके मारे उस निरीह वच्चेके द्वारा यह सम्भव हुआ होगा!

हेमांगिनीका सिर भारी हो गया और ज्वर माल्स होने लगा, इसी लिए वह असमयमें ही पलंगपर निर्जीवकी तरह पढ़ रही। उसके स्वामी कमरेमें प्रवेश करके इस ओर विना कुछ ध्यान दिये ही गुस्सेसे भरे हुए कह वंटे—आज भाभीके भाईके वारेमें क्या झगड़ा खड़ा कर वैठी हो ? किसीके मना करनेपर भी सुनोगी नहीं और चाहे जिस अभागे लक्ष्मीके त्यागे हुएके पीछे कमर वॉधकर खड़ी हो जाओगी। मुझसे रोजका यह वखेड़ा नहीं सहा जाता। आज भाभीने नाहक मुझे दस वातें सुना दीं।

हेमांगिनीने श्रान्त स्वरसे उत्तर दिया — तुम्हारी भाभी हककी वात कव कहती हैं जो आज ही नाहक दस वातें सुना दीं।

" लेकिन आज तो उन्होंने ठीक ही कहा है। में तो तुम्हारा स्वभाव जानता कूँ न! उस बार घरके ग्वालेके बारेमें ऐसा ही किया। मोती कुम्हारके भानजेका ऐसा अच्छा बाग तुम्हारे कारण ही मुट्टीके भीतरसे निकल गया। उलटे पुलिसको शान्त करनेके लिए सी गाँठसे देने पढ़े। क्या तुम अपना भला-बुरा भी नहीं समझतीं 2 आखिर तुम्हारा यह स्वभाव कव जायगा 2

अब हेमागिनी उठकर वैठ गई और अपने पतिके मुखकी ओर टेसकर वोली

मेरा स्वभाव तो मरनेपर ही जायगा, इससे पहले नहीं। में माँ हूँ, मेरी गोदमें लड़केन्बाले हैं और ऊपर भगवान हैं। इससे अधिक में बढ़ोंकी शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी तबीयत खराब है, इस समय वक—झक मत करो,——जाओ।

यह क्हकर वह चादर खींचकर और करवट वदल कर लेट गई।

विपिनको और अधिक तर्क-वितर्क करनेका साहस नहीं हुआ। छेकिन वे मन ही मन अपनी स्त्रीपर और विशेषत इस गर्छेकी बला अभागे किशनपर वहुत ही चिढ गये।

## Ę

दूसरे दिन सवेरे खिड़की खोलते ही हेमांगिनीके कार्नोमें जेठानीके तीक्ष्ण स्वरकी झनकारने प्रवेश किया। वह स्वामीसे कह रही थी—वह लड़का कलसे ही भागा हुआ है। तुमने उसकी विल्कुल ही खोज-खबर न ली।

स्वामीने उत्तर दिया—चूल्हेमें चला जाय। खोज करनेकी जरूरत ही क्या है? स्त्री महल्ले-भरको धुनाती हुई बोली—तो मारे निन्दाके इस गाँवमें रहना ही कठिन हो जायगा। यहाँ हमारे दुश्मन भी तो कम नहीं हैं! अगर कहीं गिर-पड़कर मर-मरा गया, तो कहे देती हूँ कि बड़-छोटे सबको जेलखाने जाना पढ़ेगा। हेमांगिनीने सब वार्ते समझ लीं और तब वह तुरन्त ही खिड़की बन्द करके एक निश्वास छोड़कर अन्यत्र चली गई।

दोपहरके समय वह रसोईघरके वरामदेमें वैठी रोटी खा रही थी कि एकाएक सामनेसे चोरोंकी तरह दवे पैरों किशन आकर खड़ा हो गया। उसके सिरके वाल हखे थे और मुँह सूखा हुआ था। हेमांगिनीने पूछा—कहाँ भाग गया था रे किसन?

" भागा तो नहीं था। कल सन्ध्याके वाद दूकानपर ही सो गया था। जब नींद खुली, तब देखा कि आधी रात हो गई है। मैंझली वहन, भूख लगी है।"

" जा, उसी घरमें जाकर खा" कहकर हेमागिनी फिर रोटी खाने लगी।

कोई एक मिनट तक चुपचाप खेढ़ रहनेके वाद किशन जा रहा था कि हेमांगिनीने उसे बुलाकर वैठाया और रसोईदारिनसे उसे वहीं जगह करके भात परोस देनेके लिए कहा।

किशन प्राय आधा ही भोजन कर पाया था कि वाहरसे उमा घवराई हुई आई और उमने चुपचाप इशारेसे जतलाया कि वाबूजी आ रहे हैं।

लड़कीका भाव देखकर मौंको आश्चर्य हुआ — आते हैं तो तू इस तरह क्यों

कर रही है ?

उमा किशनके पीछे खढी थी। उसने उत्तरमें उँगलीसे उसको दिखलाकर ऑखें और मुँह मटकाकर इशारेसे वतलाया कि यह खा जो रहा है।

किशनने कुत्हृलसे अपनी गरदन पीछेकी तरफ मोह ली थी। उमाकी उत्कंठित दृष्टि और शंकित मुखका सकेत उसने देखा। क्षण-भरमें ही उसका चेहरा सफेद पढ़ गया। उसके मनमें कितना डर पैदा हुआ, यह वही जाने। वह 'मॅझली वहन, जीजाजी आ रहे हैं' कहता हुआ भातकी थाली छोड़कर रसोईघरके दरवाजेकी आहमें जाकर खड़ा हो गया। उसकी देखादेखी उमा भी एक तरफ भाग गई। जिस प्रकारका आचरण मकानके मालिकके आ पहुँचनेपर चोर किया करते हैं, ठीक वही आचरण ये दोनों भी कर वैठे। पहले तो हेमांगिनीने हत-बुद्धिकी भाँति एक वार इधर और एक वार उधर देखा और उसके वाद वह परिश्रान्त होकर दीवारके सहारे झुक गई। मानो लज्जा और अपमानका श्ल उसके कलेजेमें इस पारसे उस पार हो गया। तत्काल ही विपिन आ पहुँचे और सामने ही स्रीको इस प्रकार वैठी देखकर पास जाकर उद्दिप्त भावसे पूछने लगे—यह क्या श्वाना सामने रखकर इस तरह क्यों वैठी हो ?

हेमांगिनीने कोई उत्तर नहीं दिया । विपिनने और भी उत्कण्ठित होकर पूछा—क्या फिर वुखार हो आया ? इसके बाद उनकी दृष्टि उस थालीपर पडी, जिसमें भाधा भात पड़ा हुआ था। पूछा—इतना भात थालीमें छोडकर कौन उठा गया है ? लिलत ?

हेमांगिनी उठकर बैठ गई और बोली—नहीं, उस घरका किशन खा रहा था। तुम्हारे डरके मारे किवादेकी आड़में छिप गया है।

'' क्यों ? ''

हेमांगिनीने कहा — क्यों, सो तो तुम ही अन्छी तरह जानते हो। और सिर्फ वही नहीं, तुम्हारे आनेकी खबर देकर उमा भी भाग गई है।

विपिनने मन ही मन समझ लिया कि स्त्रीकी वाते टेढे रास्ते जा रही हैं। शायद इसीलिए उन्होंने सीधे रास्तेपर लानेके लिए हॅसते हुए कहा—आखिर वह किस डरसे भागी?

हेमांगिनीने कहा—क्या जानूँ। शायद माँका अपमान अपनी आँखों देखनेके भयसे ही भाग गई हो। इसके दूसरे ही क्षण उसने ठंडी सॉस टेकर कहा— उसने पितकी इतनी अधिक भारी भ्रातृ-मिक्त कभी नहीं देखी थी। छेिकन तुरन्त ही उसके सारे शरीरमें आग-सी लग गई। उसने कहा—अगर वे गुरुजन हैं, वहे हैं, तो में भी मीं हूँ ! अगर गुरुजन अपना मान आप ही नि शेष कर डालेंगे, तो में काहेसे उनकी पूर्ति करूँगी ?

विपिन शायद उसका कुछ जवाब देना चाहते थे, लेकिन रुक गये। दरवाजेके बाहरसे एक कुण्ठित कण्ठकी विनम्र पुकार सुनाई पड़ी—मॅझली वहन!

स्वामी और स्त्रीकी धाँखें चार हुई। विपिन कुछ हँसे पर उससे प्रीति विकीर्ण न हुई। स्त्री अधरसे होठ दबाकर दरवाजेके पास आ पहुँची और चुपचाप किशनके मुखकी धोर देखने लगी। उसे देखते ही किशन अहादसे विगलित हो गया। उसके मुँहसे पहले यही निकला—मैँझली बहन, तबीयत कैसी है 2

हेमांगिनी क्षण-भर तो कुछ भी न बोल सकी। जिसके लिए स्वामी और स्त्रीमें अभी इतना विवाद हो गया है, अचानक उसीको सामने पाकर विवादकी सारी विरक्ति उसीके सिर वरस पड़ी। हेमांगिनीने धीरेसे परन्तु कठोर स्वरमें कहा—यहाँ क्या है 2 तू रोज यहाँ क्यों आता है 2

किशनका कलेजा धड़क उठा । हेमांगिनीका यह कठोर स्वर सचमुच ही इतना कठोर सुन पड़ा कि इसका कारण चाहे जो हो, पर उस अभागे वालकको यह समझनेमें देर न लगी कि यह स्नेहपूर्ण परिहास नहीं है।

मारे भय, विस्मय और लज्जाके उसके चेहरेपर कालिमा छा गई। उसने कहा—देखने आया हूँ।

विपिनने हँसकर कहा-तुम्हें देखनेके लिए आया है!

इस हैंसीने मानो हेमोगिनीका मुँह चिढाकर अपमान किया। उसने फ़ुचली हुई नागिनकी तरह अपने पतिकी ओर एक बार देखकर ही आँखें फेर लीं और कहा—अव तू यहाँ मत आना, जा।

" अच्छा " कहकर किशनने अपने मुखपरकी स्याही हैं सीसे ढकनेका प्रयत्न किया, लेकिन, इससे उसका सारा मुख और भी स्याह और भी श्रीहीन विकृत हो गया। वह मुँह नीचा करके चला गया।

उस विकृतकी काली छाया हेमांगिनी अपने मुखपर लेकर स्वामीके मुखकी ओर एक बार देख जल्दीसे कमरा छोड़कर बाहर हो गई।

चार पौंच दिन बीत गये, छेकिन हेमांगिनीका ज्वर नहीं घटा । कल डाक्टर

कह गया था कि छातीमें सरदी वैठ गई है। अभी अभी सम्ध्याका दीया जला था कि इतनेमें ललितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर और कमरेके अन्दर आकर कहा— मां, आज दत्त वावूके यहाँ कठपुतलीका नाच होगा। मैं जाकर देख आऊँ १

मोंने कुछ इँसकर कहा—क्यों रे लिलत, आज पाँच छ दिनसे तेरी मों चीमार पड़ी है, तूक्सी एक बार पास आकर भी नहीं बैठा ?

लित लिजत होकर सिरहानेके पास आ वैठा। मॉने स्नेहपूर्वक लड़केकी पीठपर हाथ रखकर कहा—अगर मेरी वीमारी अच्छी न हो और में मर जाऊं, तो तू क्या करेगा १ खूब रोएगा ?

"हटो, तुम अच्छी हो जाओगी!" इतना कहकर लिलतने अपनी माँके हृदयपर एक हाथ रख दिया। माँ लड़केका हाथ अपने हाथमें लेकर चुप हो रही। जबरके समय पुत्रका यह कर-स्पर्श उसके सर्वागको शीतल करने लगा। उसकी इच्छा होने लगी कि इसी तरह समय कट जाय। लेकिन थोडी देर बाद लिलत जानेके लिए छटपटाने लगा। शायद पुतलियोंका नाच छुरू हो गया हो, यह खयाल आनेसे अन्दर ही अन्दर उसका चित्त अस्थिर होने लगा। लड़केके मनकी वात समझकर माँने मन ही मन हॅसते हुए कहा—अच्छा जा, देख आ। लेकिन ज्यादा रात मत करना।

" नहीं माँ, में जल्दी ही आ जाऊंगा।"

इतना कहकर लिलत चला गया । लेकिन दो ही मिनट बाद वह लीट लाया और वोला—माँ एक बात कहूँ  $^2$ 

माँने हँसते हुए पूछा—एक रुपया चाहिए न <sup>2</sup> उस ताकपर रखे हुए हैं, हे हे। देख, एकसे ज्यादा मत हेना।

" नहीं मों, रुपया नहीं चाहिए। वतलाओ, मेरी वात सुनोगी ? "

माँने विस्मय प्रकट करते हुए कहा—रुपया नहीं चाहिए ? तो फिर क्या वात है ?

लित खिसककर मोंके और भी पास जा पहुँचा और वोला — मां, जरा किश-नको आने दोगी <sup>2</sup> कमरेमें नहीं आवेंगे, दरवाजेपरसे ही एक वार तुम्हें देख कर चले जायँगे। वे कल भी वाहर आकर वैठे थे और आज भी वैठे हैं।

हेमांगिनी व्यस्त होकर उठ वैठी और वोली—जा जा ललित, अभी बुला ला। हाय हाय बेचारा वाहर वैठा है, तुम लोगोंने मुझे कहा भी नहीं ? " मारे डरके अन्दर आना जो नहीं चाहते।" इतना कहकर लिल वला गया। कोई एक ही मिनट याद किशन कमरेमें आया और जमीनकी तरफ सिर झकाकर दीवारके सहारे खड़ा हो गया।

हेमागिनीने कहा - आ भइया, आ।

किशन उसी तरह चुपचाप खड़ा रहा । इसपर हेमांगिनीने खुद ही उठकर और उसे हाथ पकड़कर विछोनेपर वैठा लिया । फिर उसकी पीठपर हाथ फेरते हुए कहा—हाँ रे किशन, उन दिन वकझक की थी, इसीलिए शायद तू अपनी मैंझली वहनको भूल गया ।

सहसा किशन फूटफूटकर रोने लगा। हेमागिनीको कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक उसे किसीने रोते हुए नहीं देखा था। अनेक दु ख और यातनाएँ मिलनेपर भी वह चुपचाप सिर धुकाये रहता है, कभी किसीके सामने रोता नहीं। उसका यह स्वभाव हेमागिनी जानती थी, इसीलिए बहुत आश्चर्य करके बोली—छी, रोना किस लिए १ राजा बेटे कहीं आँसू बहाते हैं १

इसके उत्तरमें किशन घोतीके छोरको मुँहमें भरकर प्राणपणसे क्लाईको रोक-नेकी चेष्टा करते हुए वोला—डाक्टरने कहा है कि कल्लेजेमें सरदी बैठ गई है १

हेमांगिनीने हँसते हुए कहा—वस इसीलिए ? राम राम, तू भी कैसा लड़का है। इतना कहते ही हेमांगिनीकी ऑखोंसे टपटप दो वूँद ऑस् टपक पहे। उसने उन्हें वाएँ हाथसे पोंछकर और उसके माथेपर एक हाथ रखकर कौतुक करते हुए कहा—सरदी वैठ गई है यह इाक्टरने भले ही कहा हो! अगर में मर जाऊं, तो तू और लिलत दोनों मिलकर गगाजी तो पहुँचा आओगे।—क्यों पहुँचा सकोगे?

इसी यमय " मॅझली बहू, आज कैसा जी है ?" कहती हुई बड़ी बहू आकर दरवाजेपर खड़ी हो गई। योड़ी देर तक किशनकी ओर तीव्र दृष्टिसे देखते रहकर वोली—लो, यह तो यहाँ मौजूद है। और यह क्या ? मॅझली बहूके सामने रोकर दुलार हो रहा है। यह ढोंगी कितने फरफद जानता है!

बहुत क्लान्त हो बानेके कारण हेमांगिनी अभी अभी तिकयेके सहारे छेटी थी। पर अब तीरकी तरह सीघी होकर उठ वैठी और वोली—जीजी, मुझे आज छ सात दिनसे बुखार आ रहा है। मैं तुम्हारे पैरों पहती हूँ, इस समय तुम चली जाओ।

कादिम्बनी पहले तो कुछ सकपकाई लेकिन तुरन्त ही उसने आपको सँभालकर वोली—मँसली वहू, तुमसे तो कुछ कहा नहीं है। अपने भाईको डाँटती हूँ। इस पर तुम क्यों काटने दौड़ती हो 2

हेमोगिनीने कहा — तुम्हारी डाँट-इपट तो रात-दिन जारी है। उसे घर जाकर करना। यहाँ मेरे सामने करनेकी जरूरत नहीं है और न मैं करने ही दूंगी।

" क्यों, क्या तुम घरसे निकाल दोगी ? "

हेमागिनीने हाथ जोड़कर कहा—जीजी, मेरी तवीयत वहुत खराव है। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं। या तो चुप रहो और या चली जाओ।

कादिम्बनीने कहा-अपने भाईका भी शासन न कर पार्छेंगी ? कादिम्बनीने उत्तर दिया-अपने घर जाकर करना ।

"हाँ, सो तो अच्छी तरह ही करूँगी। मेरे नाम ख्व लगाई-वुझाई जाती हैं, वह सब में आज निकाल दूँगी। वदजात, झूठा कहींका! मैंने कहा कि गौके गलेमें वाँधनेके लिए डोरी नहीं है किशन, जरा जाकर दो अंटिया पाट काट ला, तो वोला नहीं वहन, तुम्हारे पैरों पढ़ता हूँ, जरा कठ-पुतलीका नाच देख आऊँ।—यही न कठ-पुतलीका नाच देखा जा रहा है 2"

यह कहकर कादम्विनी धम यम पैर पटकती हुई वहाँसे चली गई।

हेमागिनी कुछ देर तक काठकी तरह वैठ रही, फिर लेटकर वोली — किशन, तू कठ-पुतलीका नाच देखने क्यों नहीं गया ? चला गया होता तो ये सव वातें न होतीं। जब वे लोग तुझे नहीं आने देते, तब भइया, हमारे यहाँ मत आया कर।

किशन विना कुछ कहे-सुने चुपचाप चला गया। लेकिन थोडी ही देर वाद फिर लौट आया और वोला—वहन, हमारे गाँवकी विशालाक्षी देवीकी वहुत ही जागती कला है। पूजा देनेसे सारे रोग-सोग दूर हो जाते हैं। मॅझली वहन, दे दो न उनकी पूजा ?

अभी अभी व्यर्थका झगड़ा हो जानेसे हेमांगिनीका मन बहुत ही विगड गया था। लड़ाई-झगडा तो हुआ ही करता है, उससे नहीं, किन्तु, ऐसा विदया वहाना मिल जानेसे इस अभागेकी न जाने कैसी दुर्दशा होगी, वास्तवमें यह सोच सोचकर उसकी छाती क्षोभ और निरुपाय आकोशसे जल उठी थी। किशन जब फिर लौट आया, तब हेमागिनी उठकर बैठ गई। उसको अपने पास विठाकर और उसकी पीठपर हाथ फेरती हुई वह रो पढ़ी। फिर ऑखें पोंछकर बोली—अच्छी हो जाऊँगी, तब तुझे बुलाकर पूजा देनेके लिए भेज दूँगी। जा तो सकेगा अकेला?

किशन मारे उत्साहके आँखें फाइकर वोला—खूव मजेसे अकेला चला जाऊँगा। मैंझली वहन, तुम आज ही मुझे एक रुपया देकर भेज दो न, मैं कल सबेरे ही पूजा देकर तुम्हें प्रसाद ला दूँगा जिसे खाते ही तुम्हारा रोग दूर हो जायगा। मुझे आज ही भेज दो न मैंझली वहन !

हेमांगिनीने देखा कि अब इससे ठहरा नहीं जाता। उसने कहा—लेकिन कल लौटनेपर ये लोग तुझे खूब मारेंगे।

मार-पीटका नाम सुनकर पहले तो किशन कुछ सहमा, लेकिन फिर तुरन्त ही प्रफुल्लित होकर बोला—भले ही मारें। तुम्हारा रोग तो दूर हो जायगा।

हेमागिनीकी ऑखोंसे फिर ऑस् वहने लगे। उसने कहा—क्यों रे किशन, मैं तो तेरी कोई नहीं हूँ। फिर मेरे लिए तुझे इतनी फिक क्यों 2

भला, इस प्रश्नका उत्तर किशन कहाँ पावे वह कसे समझावे कि उसका पीढ़ित और आत्ते हृदय दिन-रात रो-रोकर अपनी माँको हुँढता फिरता है। उसने थोड़ी देर तक हेमिगिनीके मुखकी और देखकर कहा—तुम्हारा रोग जो दूर नहीं होता है मेंसली वहन, छातीमें सरदी बैठ गई है।

हेमांगिनीने अवकी वार कुछ हँसकर कहा—मेरी छातीमें सरदी वैठ गई है, तो इससे तुझे क्या  $^2$  तुझे इतनी चिन्ता क्यों है  $^2$ 

किशनने शिकत होकर कहा — मुझे चिन्ता न होगी  $^2$  मॅझली बहन, छातीमें सरदी बैठ जाना बहुत खराव है। अगर बीमारी वढ जाय तो  $^2$ 

" तो फिर तुझे बुलवा भेजूँगी। छैकिन विना बुलाये मत आना भइया।" "क्यों मैंझली वहन र"

हेमांगिनीने दृढ़तापूर्वक सिर हिलाकर कहा—नहीं, अब में तुझे यहाँ नहीं आने दूँगी। बिना युलाये अगर तू आयगा तो में बहुत नाराज होऊँगी।

किशनने उसके मुँहकी ओर देखकर डरते हुए पूछा—अच्छा तो वतलाओ कि कल सवेरे किस समय बुलवाओगी ?

" क्या कल सबेरे ही फिर तुझे आना चाहिए ?"

किशनने अप्रतिभ होकर कहा—अच्छा सबेरे न सही, दोपहरको आ जार्ऊंगा। ठीक है भँझली वहन १

उस समय उसकी आँखों और मुखपर एक ऐसा व्याकुलतापूर्ण अनुनय फूट

पड़ा कि हेमांगिनीको मन ही मन बहुत कष्ट हुआ । लेकिन अब तो विना कठोर हुए काम नहीं चल सकता । समीने मिलकर इस निरीह और नितान्त असहाय बालकको जो यातना देनी शुरू की है उसे और किसी भी कारणसे बढ़ा देनेसे काम नहीं चल सकता । शायद वह उसे सह सकता है, मॅझली बहनके यहाँ आने-जानेका दण्ड चाहे जितना भारी हो, उसे सह लेनेसे तो शायद वह पीछे न हटेगा । परन्तु स्वयं हेमांगिनी यह कैसे सहेगी ?

हेमागिनीकी आँखोंसे फिर जल वहने लगा। फिर भी उसने मुँह फेर कर रुखाईसे कहा — मुझे तंग न कर किशन। यहाँसे चला जा। जब बुलाऊँ, तब आना। नहीं तो जब चाहे तब आकर मुझे तंग मत करना।

" नहीं, तंग तो मैं नहीं करता।"

इतना कहकर अपना मीत और लज्जित मुख नीचा किए जल्दीसे चला गया।

अब तो हेमांगिनीकी आँखोंसे झरनेकी तरह आँसुओंकी धारा वहने लगी। उसे स्पष्ट रूपसे दिखाई पढ़ने लगा कि यह निरुपाय, अनाथ वालक अपनी मॉ गवॉकर मुझे अपनी मॉ समझ रहा है। मेरे ही ऑचलका थोड़ा-सा हिस्सा माथेपर खींच लेनेके लिए कगालकी तरह न जाने क्या क्या करता फिरता है!

हेमांगिनीने आँख पोंछकर मन ही मन कहा—किशन, त्यहाँसे ऐसा उदास मुँह वनाकर चला गया भाई, लेकिन तेरी यह मँझली वहन तो तुझसे भी वड़कर निरुपाय है। इसमें इतनी भी क्षमता नहीं है कि तुझे जवरदस्ती खींचकर कलेजेसे लगा ले।

उमाने आकर कहा—माँ, कल किशन मामा तकादेको न जाकर तुम्हारे पास आकर वैठ गये थे, इसलिए उन्हें तायाजीने ऐसा मारा कि नाकसे...'

हेमागिनीने धमकाकर कहा—अच्छा अच्छा, हो गया, रहने दे। तूजा, भाग जा यहाँसे।

अचानक झिड़की खाकर उमा चेंक पड़ी। वह और कुछन कहकर चुपचाप जा रही थी कि माँने पुकारकर कहा—अरे सुन तो। क्या नाक्से वहुत खून निकला है ?

उमा लौटकर वोली—नहीं, बहुत-सा नहीं, थोड़ा-सा।

- अच्छा, तूजा। "

दरवाजेके पास पहुँचकर ही उमाने कहा—माँ, देख किशन मामा तो यहाँ ही खहे हैं।

किशनने यह बात धुन ली। जान पहता है कि इसे अपनी अभ्यर्थना समझ-कर उसने भुँह बढाकर सलज हॅसते हुए पूछा—मँझली बहन, कैसा जी है 2

क्षोम, दुःख और अभिमानके मारे हेगागिनीने पागलोंकी तरह चिल्लाकर कहा—यहाँ क्या करने आया है  $^2$  जा, जल्दी जा यहाँसे। कहती हूँ, दूर हो जा .

किशन मूढ़की तरह ऑर्खे फाइ फाइकर देखने लगा। हेमागिनीने और भी तीव स्वरसे कहा—कम्बख्त, तो भी खड़ा हुआ है 1 गया नहीं 2

किशन सिर झुकाकर और सिर्फ 'जाता हूँ ' कहकर चला गया। उसके चले जानेपर हेमांगिनी निर्जीवकी तरह विछोनेपर एक किनारे पह गई और अस्फुट स्वरसे कहने लगी—कम्बख्तसे सौ वार कह दिया कि मेरे पास मत आमा कर, फिर भी वही ' मैंझली वहन ! ' उमा, जाकर शिब्बूसे तो कह दे कि अब उसे घरके अन्दर न आने दिया करे।

उमाने कोई उत्तर नहीं दिया, वह चुपचाप वाहर चली गई। रातको हेमां-गिनीने अपने स्वामीको बुलवाकर चेंधे हुए स्वरसे कहा—आज तक तो मैंने तुमसे कमी कुछ नहीं माँगा। लेकिन आज इस बीमारीके समय एक भिक्षा मॉगती हूँ।—वतलाओ, दोगे ?

विपिनने सन्दिग्ध कण्ठसे कहा - क्या चाहती हो ?

हेर्मागिनीने कहा — िकशनको मुक्ते दे दो। वह वेचारा बहुत ही दु खी है। र उसके माँ-वाप नहीं हैं। वे लोग उसे मारे डालते हैं और यह मुझसे अपनी आँखोंसे देखा नहीं जाता।

विपिनने कुछ मुस्कराकर कहा—तो आँखें मूँद लो । वस, सब झगड़ा मिट जायगा ।

स्वामीका यह निष्ठुर परिहास हेमांगिनीके कलेजेमें तीरकी तरह विंध गया। और विसी अवस्थामें तो वह इसे न सह सकती, लेकिन, आज मारे दु खके उसके प्राण निकले जा रहे थे, इसीलिए उसने सह लिया और हाथ जोड़कर कहा—
तुम्हारी सौगन्ध खाकर कहती हूँ कि में उसे अपने पेटके लड़केकी तरह चाहती हूँ। मुझे दे दो। उसे पाल पोसकर बड़ा कलेंगी, खिलाऊँगी, पहनाऊँगी। इसके

वाद तुम लोगोंकी जो इच्छा हो, वह करना। जब वह सयाना हो जायगा, तव मैं कुछ भी न कहुँगी।

विषिनने कुछ नरम होकर कहा—वह क्या कोई मेरी दूकानका धान या चावल है, जो में लाकर दे दूंगा। दूसरीका नाई है, दूसरेके घर आया है। तुम चीचमें पढ़कर इतना दरद किस लिए महसूस करती हो?

हेमागिनी रो पडी। थोडी टेर वाद उसने ऑसू पोंछते हुए कहा—अगर तुम चाहो तो जेठजीसे कहकर और जेठानीसे कहकर मजेसे ला सकते हो। में तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, उसे ला दो।

विपिनने कहा—अच्छा मान लो कि ऐसा हो सकता है, तो भी हम कहाँके ऐसे वहें आदमी हैं जो उसका पालन-पोपण करेंगे 2

हेमांगिनीने कहा — आगे तो तुम मेरी एक तुच्छ वात मी नहीं टालते थे। अव मैंने ऐसा कौन-सा अपराध किया है जो तुमसे इस तरह कहती हूँ, — जतलाती हूँ, सचमुच ही मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, — तो भी तुम मेरी यह मामूली-सी वात नहीं मानना चाहते हो ? वह अभागा है, तो क्या तुम सव मिलकर उसे मार ही डालोगे ? मैं उसे अपने यहां आनेको कहूँगी, देखूँ कि वे लोग क्या करते हैं !

विपिनने रुप्ट होकर कहा-में उसे खिला-पिला नहीं सकूँगा।

हेमांगिनीने कहा — में खिला-पिला सर्कूगी। क्या में इस घरकी कोई नहीं हूँ जो अपने लहकेको खिला पहना न सकूँगी रै मैं कल ही उसे बुलाकर अपने पास रखूँगी और यदि जेठानी जोर करेंगी, तो मैं उसे थानेमें दारोगाके पास भेज दूँगी।

स्त्रीकी वात सुनकर विपिन कोध और अभिमानसे क्षण-भरके लिए अवाक् होकर वोले—अच्छा, देखा जायगा।

और यह कहकर वे वाहर हो गये।

दूसरे दिन सवेरेसे ही वर्षा होने लगी। हेमागिनी अपने कमरेकी खिड़की खोलकर आकाशकी ओर देख रही थी। सहसा उसे पाँचू गोपालका उच्च स्वर सुनाई दिया। वह चिल्लाकर कह रहा था—माँ, अपने गुनी भाईको देखो, पानीमें भींगते हुए हाजिर हो गये हैं।

" झाड़ कहाँ है रे १ में आती हूँ। " कहती हुई और हुंकार करती हुई कादिम्बनी तुरन्त बाहर निकली और सिरपर अँगोछा डालकर सदर दरवाजेपर जा पहुँची।

हेमागिनीकी छाती मानो काँप उठी। उसने लिलतको बुलाकर कहा — जा तो बेटा, जरा उस मकानमें, और देख तो तेरे किशन मामा कहाँसे आये हैं।

लित दौड़ा हुआ गया और थोड़ी ही देर वाद लौटकर बोला—पाँचू भइयाने उन्हें उकहूँ वैठा रखा है और उनके सिरपर दो ईंटें रखी हुई हैं।

हेमागिनीने सूखे हुए मुँहसे पूछा-उसने क्या किया था 2

लिलतने कहा—कल दोपहरको उन्हें ग्वालोंके यहाँ तगादेके लिए मेजा तो वहाँसे तीन रूपये वस्ल करके भाग गये और तीनों रुपये खर्च करके अभी क्षाये हैं।

हेमांगिनीको इस बातपर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा—किसने कहा है कि उसने रुपये वसूल कर लिये ?

" लक्ष्मण खुद ही आकर कह गया है।"

यह कहकर लिलत पढने चला गया। कोई दो-तीन घण्टे तक फिर कोई शोर नहीं मुनाई दिया। दस बजेके लगभग रसोईदारिन कुछ रोटियाँ दे गई थी। हेमांगिनी उठकर बैठना चाहती थी कि इसी वीचमें उसके कमरेके बाहर ही कुरुक्षेत्रका दश्य उपस्थित हो गया। बद्दी बहूके पीछे पीछे गोपाल किशनका कान पकड़े घसीटता ला रहा है, साथमें विपिनके बहे भाई भी हैं। विपिनको बुलानेके लिए दूकानपर आदमी भेजा गया है।

हेमागिनीने घवराकर सिरपर कपड़ा डाला और उठकर कमरेमें एक किनारे खड़ी हो गई। तुरन्त ही जेठनीने तीव स्वरसे कहना आरम्भ कर दिया— मैंझली वहू, देखता हूँ कि तुम्हारे कारण हम लोग इस मकानमें नहीं रह सकेंगे। विपिन् नसे कह दो कि हमारे मकानका दाम दे दे जिससे हम लोग और कहीं जा रहें।

हेमांगिनी मारे आश्चर्यके हत-बुद्धि होकर चुपचाप खड़ी रही। तब वड़ी वहूने युद्ध-परिचालनका कार्य अपने हाथमें ले लिया और दरवाजेके ठीक सामने आकर ख्व हाथ-मुँह हिलाकर कहना शुरू किया—मैंझली वहू, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। तुम मुझे छत्ते और गीदड़की तरह समझा करती हो, सो अच्छा ही करती हो लेकिन मैंने तुमसे हजार वार कहा कि झ्ट्रमूठका दिखों प्रेम दिखाकर मेरे भाईको चौपट मत करो। क्यों, जो कहा था, आखिर वही हुआ न 2 दो दिनका दुलार सहज है, लेकिन हमेशाका बोझ तो तुम उठाओगी

नहीं ! वह तो हमें ही उठाना पहेगा।

यह केवल कटूिक ओर आक्रमण है, हेमांगिनीने सिर्फ यही समझा और कुछ नहीं। उसने वहुत कोमल स्वरसे पूछा—आखिर हुआ क्या है?

कादम्बिनीने और भी ज्यादा हाथ भुँह मटकाकर कहा—बहुत अच्छा हुआ है,—बहुत विदया हुआ है। तुम्हारी सीख मिलनेसे वसूल किये हुए रुपये चुराना सीख गया है। और दो-चार दिन इसी तरह अपने पास बुलाकर सिखाओ-पढाओ, तो सन्दूकका ताला तोहना और सेंघ लगाना भी सीख जायगा।

एक तो हेमागिनी बीमार है, तिसपर यह निन्दनीय विद्रूप और मिथ्या अभि-योग ! सुनकर वह ज्ञान खो वैठी। आजसे पहले कमी किसी कारणसे उसने जेठके सामने कोई वात नहीं कही थी लेकिन आज उससे न रहा गया। उसने कोमल स्वरसे कहा—क्या मैंने ही उसे चोरी करना और डाका डालना सिखा दिया है जीजी ?

कादिम्बनीने कहा—में कैसे जानूँ, तुमने सिखलाया है या नहीं। लेकिन पहले तो उसका यह स्वभाव नहीं था। फिर आखिर तुम लोगोंमें छिपछिपकर इतनी चातें क्या होती हैं और उसे इतना वढावा क्यों दिया जाता है 2

जो सब कुछ देखते हैं, उन्हींने देख लिया कि बहुत दिनोंका इकट्ठा हुआ और रुका हुआ बिद्वेष आज जरा-सा मार्ग पाकर बाहर निकल पढ़ा है।

थोड़ी देरके लिए हेमागिनी हतज्ञानकी तरह हो रही। मानो यह वात उसके मस्तकमें पैठ ही नहीं सकी कि एक मनुष्य कभी दूसरे मनुष्यपर इस प्रकारका निष्ठुर अपघात और निर्लज्ज अपमान कर सकता है। लेकिन यह द्या केवल क्षण-भर ही रही। दूसरे ही क्षण वह मर्मान्तिक आहत सिंहनीकी तरह वाहर निकल आई। उसकी आँखें आगकी तरह जल रही थीं। जेठको सामने देखकर सिरपरका कपड़ा तो जरा आगे खींच लिया, लेकिन अपना गुस्सा वह न सँमाल सकी। उसने अपनी जेठानीको सम्वोधन करके मृदु लेकिन फिर भी अति कठोर स्वरमें कहा—उम इतनी वड़ी चमारिन हो कि तुम्हारे साथ वात करनेमें भी मुझे घृणा होती है। तुम इतनी वड़ी चेहया हो कि इस लड़केको अपना माई मी कहती हो। आदमी अगर एक जानवर पालता है तो उसे भी पेट-भर खानेको देता है। लेकिन इस अभागेसे सभी तरहके छोटेसे छोटे काम लेकर भी कभी तुमने इसे भर-पेट खानेको नहीं दिया। अगर में न होती तो अव

तक यह भूखों ही मर गया होता। वह केवल पेटकी ज्वालासे मेरे पास दौहा आता है, दुलार प्यार पानेके लिए नहीं।

कादम्बिनीने कहा—हम लोग खाने नहीं देते, खाली काम छेते हैं, और तुमने उसे खिला-खिलाकर बचा रक्खा है <sup>2</sup>

हेमागिनीने उत्तर किया—मैं बिलकुल ठीक कहती हूँ। आज तक कभी तुमने उसे दोनों समय भरपेट खानेको नहीं दिया, सिर्फ मार-पीट को है और जहाँ तक करा सकी हो काम कराती रही हो | तुम लोगोंके भयसे मैंने हजार बार आनेके लिए मना किया है, लेकिन जब भूख बरदाइत नहीं होती, तब सिर्फ इसीलिए दौड़ा आता है कि यहाँ उसे पेट-भर खानेको मिल जाता है, — चोरी डकैतीकी सलाह लेने नहीं आता । लेकिन तुम लोग इतने ईर्पाल हो कि यह भी अपनी आँखों नहीं देख सकते।

अवकी वार जेठने जवाब दिया। उन्होंने किशनको सामने खींच लाकर उसको धोतीके छोरमेंसे केळेके पत्तेका एक दौना निकाला और क्रुद्ध होकर कहा—हम ईर्षालु लोग क्यों इसे अच्छो नजरसे नहीं देख सकते सो तुम्हीं अपनी ओखोंसे देख लो। मैंझली वहू, तुम्हारे सिखानेका ही यह नतीजा है कि यह हमारे रुपये चुराकर तुम्हारे भलेके लिए न जाने किस देवीकी पूजा देकर प्रसाद लागा है। यह लो।

इतना कहकर उन्होंने उस दौनेमेंसे दो सन्देश, कुछ फूल, बेलपत्र भादि निकालकर दिखा दिये।

कादिम्बनीकी ऑखें कपालपर चढ़ गई। उसने कहा — अरी मैया-री। कैसा चुप्पा शैतान है। कैसा धूर्त लड़का है। ठीक तो है मॅझली वहू, अब तुम्हीं वतलाओ न कि किस मतलबसे इसने चोरी की है विस्ता मेरे भलेके लिए वि

मारे कोधके हेमांगिनीको ज्ञान नहीं रहा । एक तो उसका अस्वस्य शरीर, तिसपर ये सब मिथ्या अभियोग, उसने जल्दीसे आगे बढ़कर किशनके दोनों गालोंपर जोरसे दो तमाचे जढ़ दिये और कहा—हरामजादे चोर, मेंने तुझे चोरी करना सिखला दिया है <sup>1</sup> कितनी वार तुझे मना किया कि मेरे यहाँ मत आया कर और कितनी वार तुझे भगा दिया है !—मुझे निश्चय माल्स्म होता है कि तू चोरी करनेके इरादेसे ही जब तब मेरे यहाँ आकर झाँका करता था।

इससे पहले ही घरके और सब लोग वहाँ आकर जमा हो गये थे। शिब्जूने

माँका रोना देखकर उमाभी रोने लगी। इसके वाद वह माँके पास वैठकर ऑचलसे उसकी आँसें पोंछती हुई वोली—प्रसन्नकी माँ किशन मामाको वाहर सींचकर छे गई हैं।

हेमांगिनीने और कुछ नहीं कहा,—वह चुपचाप उसी जगह पड़ी रही । दोपहरको दो तीन वजेके लगमग उसे जाड़ा देकर बहुत जोरोंका बुखार हो आया। आज कई दिनोंके बाद वह पथ्य लेने बैठी थी—वह पथ्य अब भी एक किनारे पड़ा हुआ सूख रहा था। सन्ध्याके बाद विपिन उस मकानसे अपनी भाभीसे सारा हाल सुनकर बहुत ही कुद्ध भावसे अपने कमरेमें जा रहे थे कि उमाने पास आकर धीरेसे कहा—माँ तो बुखारमें बेहोश पड़ी हैं।

विपिनने चौंककर पूछा—हैं, यह क्या हुआ  $^2$  इधर तीन चार दिनसे तो बुखार नहीं था !

विपिन मन ही मन अपनी स्त्रीको बहुत चाहते हैं। कितना चाहते हैं, यह चार पाँच वरस पहले अपने भाई और भौजाईसे अलग होते समय माछम हुक्क्ष्र था। वे घवराये हुए कमरेमें पहुँचे। देखा कि अभी तक वह जमीनपर पही है, । उन्होंने व्यस्त होकर पलंगपर लेटानेके लिए शरीरपर हाथ लगाया ही था कि उसने ऑखें खोल दीं। थोही देर तक उसके मुखकी ओर देखकर अकस्मात उसने उनके दोनों पैर पकह लिये और रोते हुए कहा— किशनको आश्रय दे दो, नहीं तो मेरा यह बुखार नहीं छूटेगा। दुर्गामाई मुझे किसी तरह माफ नहीं करेंगी

विपिन अपने पैर छुड़ाकर उसके पास वैठ गये और सिरपर हाथ फेरते हुए सान्त्वना देने लगे। हेमांगिनीने पूछा—-दोगे आश्रय ?

विपिनने हाथसे उसके सजल नेत्र पोंछते हुए कहा—तुम जो चाहोगी, वर्ह होगा | तुम अच्छी हो जाओ ।

हेमांगिनी विना कुछ कहे उठकर बिछौनेपर जा छेटी। रातको बुखार उतर गया। दूसरे दिन सबेरे उठकर जब विपिनने देखा कि बुखार नहीं है, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। वे नहा-धोकर और जल-पान करके दूकान जा रहे थे कि इतनेमें हेमांगिनीने उनके पास आकर कहा—मार पड़नेसे किशनको बहुत तेज बुखार आ गया है। उसे में अपने यहाँ छे आती हूँ।

विपिनने मन ही मन अत्यन्त विरक्त होकर कहा—उसे यहाँ लानेकी क्या जरूरत है  $^2$  जहाँ है, वहीं रहने दो न ।

हेमागिनीने कुछ देर तक स्तम्भित रहकर कहा—कल रातको तो तुमने वचन दिया था कि उसे आश्रय दोंगे ?

विपिनने अवज्ञापूर्वक सिर हिलाकर कहा—वह अपना कीन है जो उसे घर लाकर पालना-पोसना होगा ? तुम भी ख्व हो !

कल रातको अपनी स्त्रीको अत्यन्त अस्वस्थ देखकर जो स्वीकार किया था, आज सबेरे स्वस्थ देखकर उसीसे उन्होंने इन्कार कर दिया। वे छाता वगलमें दवाकर उठ खहे हुए और बोले—पागलपन मत करो। भइया और भाभी दोनों बहुत चिढ जायंगे।

हेमागिनीने शान्त और दृढ स्वरसे कहा—वे लोग चिढकर क्या उसका खून कर डालेंगे ? क्या मैं उसे ले आऊँगी तो दुनियामें कोई उसे रोक सकेगा ? मेरे दो वच्चे थे, कलसे तीन हो गये हैं। मैं किशनकी माँ हूँ।

" अच्छा देखा जायगा । " कहकर विपिन चले जा रहे थे कि हेमांगिनी सामने आकर खड़ी हो गई और वोली—क्या उसे इस घरमें नहीं लाने दोगे ?

" हटो, हटो । कैसा पागलपन करती हो !" कहकर और लाल आँखें दिखा-कर विपिन चल दिये।

हेमागिनीने पुकारकर शिव्चूको कहा—शिव्यू, जा तो, एक बैल-गाड़ी ले आ। मैं अपने मैके जाऊँगी।

विपिन मुनकर मन ही मन हुँसे और वोले — ऊँह, डर दिखलाया जा रहा है। इसके वाद वे दूकान चले गये।

किशन चण्डीमण्डपके पास एक तरफ फटी हुई चटाईपर बुखारमें, शरीरकी पीड़ाके कारण और शायद इदयकी भी पीड़ाके कारण बेहोश-सा पड़ा था। हेमांगिनीने पुकारा—किशन!

किशन इस तरहसे उठकर खड़ा हो गया कि मानो पहलेसे ही तैयार या और वोला, 'क्यों मॅझली वहन! 'इसके वाद ही सलज हँसीसे उसका सारा मुख भर गया। मानो उसके शरीरमें कोई रोग या पीड़ा है ही नहीं, इस तरह वह बड़े उत्साहसे खड़ा हो गया और अपने दुपट्टेके छोरसे वह फटी हुई चटाई झाडता हुआ बोला—वठो।

हेमागिनीने हाथ पकड़कर उसको कठेजेसे लगा लिया और कहा—नहीं भइया, मैं वैठूंगी नहीं। तू मेरे साथ चल, आज तुझे साथ चलकर मुझे मैके पहुँचा आना होगा। "चलो।" कहकर किशनने अपनी टूटी हुई छड़ी वगलमें दवा ली और फटा हुआ कॅंगोछा कन्घेपर रख लिया।

हेमांगिनीके घरके सामने बैल-गाड़ी खड़ी थी। किशनको साथ लेकर हेमांगिनी उसपर सवार हो गई। गाड़ी जब गाँवके वाहर निकल गई, तव पीछेंसे पुकार और चिल्लाहट सुनकर गाड़ीवानने उसे रोका। पसीनेसे लथपथ और लाल मुँह लिये हुए विपिन वहाँ आ पहुँचे और डरते डरते पूछने लगे—कहाँ जा रही हो 2

हेमांगिनीने किशनको दिखलाकर कहा—इसके गाँव जाती हूँ।

" लौटोगी कब तक ?"

हेमांगिनीने गम्मीर और दृढ़ स्वरसे उत्तर दिया — जब भगवान लौटाऍगे तभी लौटूँगी।

" इसका मतलव ?"

हेमांगिनीने किशनको दिखलाते हुए कहा—इसे जब कहीं कोई आश्रय मिल जायगा तमी न अकेली लौटकर सा सकूँगी<sup>2</sup> नहीं तो इसे लेकर ही रहना पहेगा।

विपिनको याद हो आया कि उस दिन भी उन्होंने अपनी स्त्रीके मुखका यह भाव देखा था और ऐसा ही कण्ठस्वर मुना था जिस दिन मोती कुम्हारके निस्सहाय भाजेनका बाग बचानेके लिए वह अकेली ही सब लोगोंके मुकाबलेमें खड़ी हो गई थी। उन्हें यह भी याद हो आया कि अब यह वह मॅझली बहू नहीं है जिसे ऑख दिखलाकर किसी कामसे रोका जा सके।

विपिनने नम्र स्वरसे कहा—अच्छा, अव माफ कर दो और चलो।

हेमांगिनीने हाथ जोड़कर कहा—नहीं, तुम मुझे माफ करो। काम पूरा किये विना में किसी तरह घर नहीं लौट सर्कूगी।

विपिन और एक मुहूर्त अपनी स्त्रीके शान्त परन्तु दढ़ मुखकी ओर चुपचाप देखते रहे और तब सहसा उन्होंने सामने झुककर किशनका दाहिना हाथ पकइकर कहा—किशन, अपनी मैंझली बहनको घर लौटा ले चल भाई। मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँगा, तब तक दोनों भाई बहनको कोई अलग न कर सकेगा। चल भाई, अपनी मैंझली बहनको ले चल।

06~0~0 । समाप्त । 06~0~0